# GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

# महाराजा सूरजमल ग्रौर उनका युग

स्व० दादाजी श्री कुन्नालाल चान्दावत को श्रद्धाञ्जली के रूप में "सादर समर्पण

# महाराजा सूरजमल

और

उनका युग [1745-1763]

**हाँ० प्रकाश चन्द्र चान्दावत** 

प्राघ्यापक, इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय ड्यावर (राजस्थान)

जयपाल एजेंसीज दहतोरा आगरा-७

# राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पी-एच० हो को उपाधि के लिए स्वीकृति सोध प्रवन्ध

#### @ डॉo पोo सीo चान्दावत

प्रथम संस्करण : दिसम्बर 1982

### मूल्य पचास रुपये

#### प्रकाशक

किशनसिंह फौजदार : जयपाल ऐजेंसीज दहतीरा आगरा-7

मुद्रकः श्री विष्णु श्रिन्टिग श्रेस, राजामण्डी आगरा-2

# आमुख

चौदह वर्ष पूर्व जब मैं अपने प्रथम नियुक्ति स्थान भरतपुर पहुँचा, तो ब्रिटिश तोपों के विरुद्ध उस किले की अजियता की ख्याति ने विषय के प्रति मेरे मर्म को छूते हुए स्थानीय इतिहास को प्रकाश में लाने की प्रेरणा दी थी। स्वाभाविक रूप से मेरी दृष्टि इस अजिय दुर्ग के निर्माता शासक सूरजमल के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर जाकर टिकी। विषय की गहराई में उतरने के साथ ही मेरी यह धारणा बनी कि जो अधिकारी विद्वान सूरजमल के जीवन और शासन की सर्वागीण व्याख्या का उत्तर-दायत्व ग्रहण करेगा, वह संभवतः भारतीय इतिहास का एक अनूठा एवं रोचक विषय सम्हालेगा, जो अब तक उपेक्षित रहा है। शोध कार्य करने की अपनी स्वाभाविक इच्छा के कारण यह विषय हमेशा मेरे मस्तिष्क में फलता-फूलता रहा। लेकिन समय का गतिरोध 1976 ई० में जाकर टूटा और अगले ही वर्ष यू०जी०सी० द्वारा प्रदत्त फ़ेलोशिप ने मेरी अधं-धारित योजना को साकार रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान किया। तीन वर्षों के मेरे अनुसन्धान का परिणाम अब सर्व साधारण के निर्णय के लिए प्रस्तुत हो रहा है।

मैं अपने निर्देशक डाँ० वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर का अत्यन्त आभारी हूँ, जो सदैव मेरे प्रति समय एवं मनोयोग दोनों ही दृष्टि से उदार रहे। प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा एवं स्व० घासीराम परिहार को मेरे कार्य के प्रति जो सहानु मूर्ति पूर्ण रुचि रही वह निरन्तर मेरे लिए प्रेरणा स्नोत बनी। मैं महाराजकुमार रघुवीरसिंह का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्होंने न केवल अपने सीतामक स्थित नटनागर शोध संस्थान की बहुमूल्य पाण्डुलिपियों के उपयोग करने की अनुमति प्रदान की, बल्कि मूल समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन से मुझे लाभान्वित भी किया। मराठी पत्रों के विश्लेषण में की गई सहायता के लिए मैं श्री लक्ष्मण राव पेंढ़ारकर का ऋणी हूँ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, बम्बई के उन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने संग्रहों के प्रयोग में मूल्यवान सहायता प्रदान की।

मैं उन सभी विद्वानों सहयोगियों एवं स्वजनों के प्रति भी अत्यन्त अनुगृहीत हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ को पूरा करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे सहायता पहुँचाई। अन्त में मैं प्रकाशक श्री किशनसिंह फौजदार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी रुचि एवं उत्साह से ही यह पुस्तक अल्प अवधि में अपनी श्रेष्ठ साज-सज्जा के साथ पाठकों के हाथों में पहुँच रही है। पुस्तक में रह गई श्रुटियों और तथ्यों, तकों व निष्कर्षों को सुधारने के लिए दिए गए किसी भी सुझाव का में खुले दिल से स्वागत करूँगा।

एच 289 शास्त्री नगर अजमेर —प्रकाश चन्द्र चान्दावत

# संकेताक्षर

: अहवाल-ए-सलातीन-ए-मृतखरीन अहवाल सलातीन : आकियालाजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया आर्कि० सर्वे० : इमाद-उस-सादात इमाद इम्पी० गजी० : इम्पीरियन गजे टियर ऑफ इण्डिया इलियट : भारत का इतिहास ईसरदाम : फुतुहात-ए-आलमगीरी : असेसमेन्ट रिपोर्ट ऑफ भरतपुर स्टेट 'ओडायर : फाइनल रिपोर्ट ऑन दि भरतपूर स्टेट सेटलमेंट ओडायर, फाइनल रिपोर्ट : तजिकरात-उस-सलातीन-ए-चग्ताई कामवर काशीराज : अहवाल-ए जंग-ए-भाऊ-व-अहममशाह दुर्रानी लाफी खाँ : भुन्तखब-उल-लुबाब ग्राउसे : मथुरा, ए डिस्ट्रिक्ट मेमॉयर : दि इवोल्युशन आफ एडिमिनिस्ट्रेशन आफ दि गुप्ता फॉर्मर भरतपुर स्टेट जे० आर० ए० एस० : जरनल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी देवनीश : दि भवन्स एण्ड गार्डन पेलेसेज ऑफ डीग नूरुद्दीन : अहवाल-ए-नजीवुद्दीला पार्टीज : पार्टीज एण्ड पाँलिटिक्स एट दि मुग्ल कोर्ट : फ़ारसी अखबारात দ্ধা০ अख फ़ा० व० रि० : फ़ारसी वकील रिपोर्ट्स : गजे टियर ऑफ दि ईस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ब्रोकंमेन : माआसीर-ए-आलमगीरी मा० आ० मैलिसन : दि नेटिव स्टेट्स ऑफ इण्डिया रसेल : ट्राइव्ज एण्ड दि कास्ट्स ऑफ दि सेन्द्रल : प्राविन्सेज 'ऑफ इण्डिया : हिस्ट्री ऑफ राजपूताना डयूरिंग एटीन्थ सेन्चुरी राजपूताना राजवाडें ः मराठयांच्या इतिहासांची साधने शिवदास : शाहनामा-ए-मुनव्वर-उल-कलाम सामिन : हालात-ए-अमदान-ए-अहमदशाह दुर्रानी हिन्द्रस्तान दर

: मुग्ल कालीन भूराजस्व प्रशासन

: सियार-उल-मुतंखिरीन

सिद्दीकी

सियार

# विषय सूची

|    | •                               |                    |
|----|---------------------------------|--------------------|
|    | <b>आमु</b> ख                    | ×                  |
|    | संकेताक्षर                      | Ę                  |
|    | पृष्ठभूमि और स्रोत              | 6-88               |
| ₹. | जाटों की उत्पत्ति               | १-१६               |
| ₹. | जाट शक्ति का उदय                | <b>१</b> ७-४२      |
| ₹. | जाट राज्य की स्थापना और         | 83-48              |
| •  | सूरजमल का प्रारम्भिक जीवन       |                    |
|    | (१७२२-१७४८ ई०)                  |                    |
| ٧. | जाट-मुग्ल संघर्षं               | ६४-१०२             |
|    | (१७४८-१७५३ ई०)                  |                    |
| X. | जाट-मराठा संघर्ष                | <b>१</b> ०२-१३०    |
|    | (१७५४-१७५६ ई०)                  |                    |
| ξ. |                                 | <b>१ १ १ १ ४ ४</b> |
| •  | (१७५६-१७५= ई०)                  |                    |
| ७, | पानीपत का तीसरा युद्ध और सूरजमल | १४५-१ ७०           |
|    | (१७x६-१७६१ ई०)                  |                    |
| ᠳ. |                                 | <b>१६१-</b> २२०    |
|    | (१७६१-१७६३ ६०)                  |                    |
| 8. |                                 | <b>२२१-</b> २४२    |
| -  | सन्दर्भ ग्रन्थ सूची             | २४३-२५६            |
|    | अनुक्रमणिका                     | २४७-२६०            |
|    | -19                             |                    |

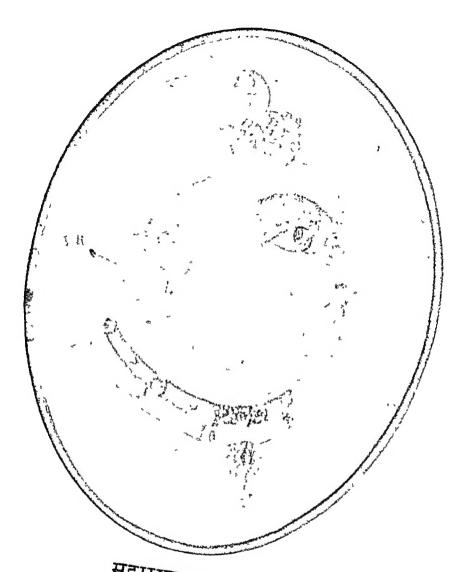

महाराजा सूरजमल जन्म सन् १७०७ मत्यु १७६३ ई०

# पृष्ठभूमि और स्रोत

भारतीय इतिहास में अठारहवीं शताब्दी का महत्व उन ऐतिहासिक प्रित्रयाओं में निहित है जिनका आवश्यक परिणाम भारतीय स्वतन्त्रता का लोप होना एवं ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का यहाँ पर अधिकार स्थापित होना था। भारत में मुगल साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना न होकर विघटन को एक लम्बी प्रित्रया थी, जिसका प्रारम्भ औरंगजेव की मृत्यु से स्पष्ट दिखाई देता है। मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने से जिन नवीन तत्वों का उदय हुआ, वे मुगल साम्राज्य को वल प्रदान करने के स्थान पर अपनी शक्ति बढ़ाने में संलग्न रहे, जो पतनोनमुख मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण था। मुगल राजधानी के ठीक पड़ोस में सूरजमल के नेतृत्व में एक स्वतन्त्र जाट राज्य की स्थापना ऐसा ही एक नवीदित तत्व था जिसने १८ वीं सदी के छठे एवं सातवें दशक में हिन्दुस्तानी राजनीति की उपर्यु क्त प्रक्रियाओं में न केवल सिक्रय हिस्सा लिया था बिल्क उन पर अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व की छाप भी छोड़ी थी।

प्रस्तुत पुस्तक में भरतपुर के जाट इतिहास के इसी महत्वपूर्ण चिरत्र सूरजमल के राजनैतिक इतिहास को समकालीन ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। पुस्तक का महत्व मात्र सूरजमल के व्यक्तिगत इतिहास तक ही सीमित नहीं है वित्क इसमें जाटों के प्रथम शक्तिशाली राज्य की स्थापना के सभी पहलुओं की सांगोपांग विवेचना की गई है। समकालीन शक्तियों मुगल, मराठा, राजपूत व अफगान के साथ जाट सम्बन्धों की विस्तृत विवेचना, पानीपत के तीसरे निर्णायक युद्ध की ओर ले जाने वाली हिन्दुस्तानी राजनीति की अनेक गृत्थियों को समझने में इतिहास के विद्यार्थी को यथेण्ट एवं रोचक सामग्री प्रवान करती है। जाट इतिहास पर कालिकारंजन कानूनगों कृत 'हिस्ट्री आफ जाट्स' और जदुनाथ सरकार के ग्रन्थ 'फाल आफ दि मुगल एम्पायर' के प्रतिनिधि कार्यो (१६२५-३० ई०) के बाद स्वतन्त्र रूप से तथा अनुसन्धान की दिष्ट से किया गया यह प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास है। उपर्युक्त ग्रन्थों के प्रकाशन के बाद इस विषय पर विविध प्रकार की नवीन ऐतिहासिक सामग्री, विशेष रूप से मराठा व राजस्थानी, प्रकाश में आई है, जिनका पहली वार उपयोग इस पृस्तक में हुआ है।

विषय से सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री की गवेषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भिक जाट राजाओं का स्वयं का कोई समकालीन शासकीय इतिहास अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जो उनके पक्ष को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हो। इस कारण मुख्यतः फ़ारसी, मराठी एवं जयपुर रिकार्ड तथा कुछ समकालीन ऐतिहासिक काव्यों की मूल सामग्री के आधार पर उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में सूरजमल द्वारा वास्तविक सत्ता ग्रहण का वर्ष १७४५ ई० मानकर, उसके अध्ययन को व्यवस्थित किया गया है। उसके दरवारी कवि सूदन एवं सोमनाथ के विवरणों से इस आधार वर्ष की पृष्टि होती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जाट शासकों ने अपने शासन काल के विवरण को लिपिवद करने और ऐतिहासिक सामग्री की सुरक्षा की महत्ता एवं उपयोगिता की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। सौभाग्य से सूरजमल के दरवारी कवि सूदन द्वारा लिखे गए काव्य ग्रन्थ "सुजान चरित्र" से इस विषय पर उपयोगी एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। किन सूदन मथुरा के रहने वाले कायस्थ थे। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखें इस वीर रस पूर्ण पद्यात्मक कान्य में सूरजमल द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सात ''जंगों'' में विस्तृत वर्णन किया है। सैनिक पक्ष के अलावा सुरजमल के जीवन के अन्य पक्षों पर लेखक जानकारी देने का प्रयास नहीं करता है। वंश वर्णन के वाद किव सीधे १७४५ ई० में असद ख़ान से उसके युद्ध का वर्णन करता है और कुम्हेर पर मराठा आक्रमण प्रारम्भ (जनवरी १७५४ ई०) होते ही यह ग्रन्थ एकाएक समाप्त हो जाता है। संभवतः इस समय किव की मृत्यु हो जाने के कारण वह इसे पुरा नहीं कर पाया। युद्धों का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी का है और ऐसा प्रतीत होता है कि सूरजमल द्वारा लड़े गए अधिकांश युद्धों में कवि स्वयं उपस्थित था तथा युद्ध या घटना के तत्काल बाद सम्बन्धित विवरण लिपिबद्ध कर दिया गया था। कवि द्वारा दी गई युद्ध की तिथियाँ पूर्णतः सही पाई गई हैं। इसके उपयोग के समय पाया गया कि प्रशंसात्मक गैली की उपेक्षा करके सुदन द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक तथ्यों की समकालीन फ़ारसी व मराठी स्रोतों से तुलना की जाय तो वे लगभग शत-प्रतिशत सही एवं प्रामाणिक हैं। असद खान और घसेरा के राव बहादुरसिंह बङ्गूजर के साथ सूरजमल के युद्ध की जानकारी देने वाला यह एकेमात्र स्रोत है। सुजान चरित्र में हमें सूरजमल के प्रशासन की अल्प किन्तु मूल्यवान् सामग्री मिलती हैं। यह हमें सूरजमल के विभिन्न दुर्गों की व्यवस्था, सैन्य संगठन एवं अधिकारियों के वारे में जानकारी देता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। इस काव्य ग्रन्थ की सबसे बड़ी उपयोगिता का आधार यह है कि सूरजमल के पक्ष को प्रस्तुत करने वाला यह अपूर्ण एवं काव्यात्मक होते हुए भी एकमात्र प्रामाणिक स्रोत है। किन सोमनाथ के काव्य ग्रन्थ भीर प्रताप रासो (जाचीक जीवण कृत १७८० ई० की रचना) में केवल प्रसंगवण

ऐतिहासिक उल्लेख भिलते हैं। किन्तु सूरजमल का दरवारी किव होने के कारण सोमनाथ के प्रासंगिक उल्लेख भी ऐतिहासिक महत्व के हैं। इनके काव्य 'सुजान विलास' और 'रस पीयूप निधि' से हमें सूरजमल के चरित्र, युवराज-काल और प्रतापिसह के साथ राज्य बंटवारे के सम्बन्ध में मौलिक सूचना मिलती है। एक अन्य किव उदयराम ने अपने काव्य ग्रन्थ 'सुजान संवत्' में सूरजमल के युवराज काल और कुम्हेर के घेरे के बाद का भी वर्णन करके उस अभाव की पूर्ति का प्रयास किया है जो सुजान चरित्र में दिखाई देती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज यह ग्रन्थ अप्राप्य है।

कवि आत्माराम कृत सवाई जयसिंह चरित का इस विषय पर पहली बार उपयोग किया गया है। कवि जयसिंह का दरवारी था और उसके द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता अन्य समकालीन स्रोतों से सिद्ध होती है। परन्तु इसकी उपयोगिता चूड़ामन और जयसिंह के थून अभियान तक ही सीमित है। १७४८ ई० में कवि जदुनाथ रचित हिन्दी पद्य काव्य 'खांडेराव रासो' का भी इस विषय में पहली बार उपयोग किया गया है, किन्तु जाटों के बारे में यह कोई उपयोगी जानकारी प्रदान नहीं करता है।

राजकीय अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित "जयपुर रिकार्इस" के अन्तर्गत जाट—जयपुर सम्बन्धों पर विपुल सामग्री तो मिलती है, किन्तु इने-गिने दस्तावेजों को छोड़कर सूरजयल के विषय में इनकी उपयोगिता अधिक नहीं है। वस्तुतः सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद भूतप्वं जयपुर राज्य की ऐतिहासिक सामग्री में अप्रत्याणित रूप से कमी दिखाई देती है। सूरजमल के राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ लगभग इसी समय से होता है, अतः इस कमी का प्रभाव प्रारम्भिक जाटों की तुलना में सूरजमल की गतिविधियों के अध्ययन पर स्पष्ट परिलक्षित होता है।

दूसरे अध्याय में विशेष रूप से चूड़ामन के इतिहास के लिए फ़ारसी अख़वारात, अर्जवाश्त, वकील रिपोर्ट, आमेर रिकार्ड, कपटहारा रिकार्ड, ख़तूत, फ़रमान, परवानां, हस्व-जल-हुवम और डिग्गी घराने के काग़जात विशेष रूप से जपयोगी एवं प्रामाणिक स्रोत सिद्ध हुए हैं। सूरजमल द्वारा माधोसिंह को लिखे कुछ ख़रीतें मिले हैं, किन्तु वे विशेष उपयोगी नहीं हैं। १ फरवरी १७६२ ई० को माधोसिंह द्वारा सूर्यमल को लिखा गया एक ड्रापट खरीता भी मिला है। जयपुर के दीवान नन्दलाल द्वारा राजा सदाशिव को २७ सितम्बर १७६६ ई० को लिखा गया ड्रापट खरीता और आगेर रिकार्ड से प्राप्त १ जुलाई १७६२ ई० का एक महत्वपूर्ण पत्र अन्दाली के खतरे से उत्पन्न परिस्थित में विभिन्न शासकों, विशेष रूप से सूरजमल के व्यवहार पर बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी प्रदान

करते हैं। सूरजमल की नीति एवं दृष्टिकोण की अभिन्यक्ति की दृष्टि से ये पत्र दुर्लभ हैं।

"दस्तूर कौमवार" दीवान-ए-हजूरी जयपुर के अन्तर्गत "स्याहा-वकाया हजूर" के तोजी रिकार्डस पर आधारित समकालीन दस्तावेज हैं। इसकी सातवीं जिल्द में जाटों के बारे में विशेष रूप से बदनसिंह और सूरजमल के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती हैं। तिथियों एवं जयपुर शासक के साथ भेटों के विषय में यह बहुत प्रामाणिक है। दफ्तर सनद नवीस में अामिलों द्वारा जयपुर के दीवान अथवा अन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्रों का संग्रह हैं, जिसमें जागीरी मामलातों का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। सूरजमल के राजस्व प्रशासन की दृष्टि से, जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, ये पत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं और भरतपुर राज्य की विस्तार की समीक्षा के लिए भी उपयोगी पाए गए हैं।

फारसी के अनेक ग्रन्थों में जाटों के सम्बन्ध में सामग्री यत्र-तत्र विखरी हुई हैं । "फुत्हात-ए-आलमगीरी," "माआसीर-ए-आलम-गीरी," शिवदास कृत "शाहनामा," हादी कामवर खान का ',तजिकरा" और मिर्ज़ा मोहम्मद का "इवरतनामा" प्रारम्भिक जाटों गोकुला से चुड़ामन जाट तक का प्रामाणिक इतिहास तैयार करने में प्रमुख स्रोत ग्रन्थ हैं। "अहवाल ए सलातीन" महत्वपूणे होते हुए भी प्रायः अन्य रचनाओं की नक़ल है। चुड़ामन के विरुद्ध जयसिंह के प्रथम धून अभियान का वर्णन मिर्ज़ा मोहम्मद के 'इवरतनामा' से लिया गया प्रतीत होता है। हसनपुर के युद्ध का कुछ परिवर्तन के साथ विस्तृत वर्णन किया गया है। इस युद्ध में चूड़ामन की भूमिका पर "तारीख ए हिन्द" निष्पक्ष वर्णन प्रस्तुत करता है। "मजमाउल-अखवार" अच्छा संकलन है। इसके लेखक हरसुखराय का दादा वसन्त राम कई वर्षो तक आगरा का सूवेदार रह चुका था, अतः प्रारम्भिक जाटों के विषय में इसका वर्णन उपयोगी है। ग्रन्थ में कई गम्भीर भूलें भी हैं, जैसे चूड़ामन के वारूदखाने में जल मरने की कहानी।

्र अज्ञात लेखकों की रचनाएं ''वाकया-ए-शाह आलम सानी'' (दिल्ली क्रानिकल्स), ''तारीख़ें अहमदशाही'' और 'तारीख़ें आलमगीर सानी'' राजधानी व मुगल दरवार से सम्बन्धित घटनाओं के सन्दर्भ में सूरजमल का प्रामाणिक इतिहास तैयार करने में सवाधिक महत्व के ग्रन्थ हैं। अपेक्षाकृत संक्षिप्त उल्लेख करने पर भी सूरजमल से सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों में विणित घटनाओं को तिथि कम के अनुसार सुनिश्चित करने में वाक्या-ए-शाह आलम सानी आधार ग्रन्थ सिद्ध हुआ है। तारीख़ें अहमदशाही अहमदशाह के शासन काल (१७५४ ई॰ में उसकी पदच्युति तक) का सर्वश्रेष्ठ, प्रत्यक्षदर्शी एवं विस्तृत इतिहास है। इस अविध में दिल्ली की राजनीति में सूरजमल के प्रवेश, जावेद ख़ान की हत्या और गृह युद्ध के मध्य उसकी

गितिविधियों के विस्तृत एवं उपयोगी विवरण इस ग्रन्थ से प्राप्त होते हैं, जो अन्यत्र बहुत कम हैं। कुम्हेर का घेरा प्रारम्भ होने पर जब सूदन की रचना अधूरी रह जाती है, तब जनवरी से जून १७५४ ई० तक का प्रामाणिक विवरण हमें तारीख़ें सहमदणाही से प्राप्त होता है। तारीख़ें आलमगीर सानी जून १७५४ ई० से जून १७५८ ई० के बीच सूरजमल की गितिविधियों, मुगल, मराठा व अव्दाली के साथ उसके सम्बन्धों के विषय में व्यापक एवं मूल्यवान सामग्री प्रदान करता है। जुलाई १७५५ ई० में जाट-वजीर के बीच सम्पन्न सन्धि और मार्च १७५७ ई० में जाट अभियान को स्थित करके मथुरा से अब्दाली के लौटने के कारणों का जो धारावार एवं निष्पक्ष विवरण इस ग्रन्थ में दिया गया है वह अन्यत्र नहीं मिलता है।

१७६५ ई० में लिखित शांकिर खान का ''तजिकरा'' समकालीन घटनाओं की अत्यन्त संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक जानकारी देता है। इसका प्रमुख दोप यह है कि इसमें घटनाओं का कालकमानुसार और पूर्ण एवं व्यवस्थित वर्णन नहीं है। "ईदिद्वस" के पड्यम्त्र को वह जावेद खान की मृत्यु के वाद रखता है और नजीव के साथ सूरजमल के संघर्ष के बाद अव्दाली के आक्रमण एवं दत्ताजी सिन्धिया की मृत्यु का वर्णन करता है। "वयान-ए-वाकया" १७३६ ई० से १७७७ ई० तक की राजनैतिक घटनाओं के लिए समकालीन एवं उपयोगी ग्रन्थ है। साम्राज्य के गृह युद्ध में सूरजमल की भूमिका का यह विस्तृत एवं सही विवरण देता है। रतनिसह की मृत्यु तक यह ग्रन्थ भरतपुर के जाट इतिहास पर प्रामाणिक और उपयोगी विवरण प्रस्तुत करता हैं। हरचरनदास कृत "चहार-गृलजार-ए-ग्रुजाई" १७५४ ई० तक समकालीन घटनाओं का काफ़ी सही एवं विशद विवरण देता है, किन्तु इसमें नाम और तिथियों की अनेक गम्भीर भूलें हैं। १७६१ ई० में जाटों के समक्ष आगरा दुर्ग के किलेदार के समर्पण को लेखक दो वर्ष बाद फर्ष खबाद के किलेदार द्वारा किए गए समर्पण के साथ मिला देता है।

१ न वीं सदी के इतिहास के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय एवं चित प्रत्य 'सियार-उल-मुतिख़रीन' पर टिप्पणी करना अनावण्यक प्रतीत होता है। १७४६ ई० मीरवर्ष्शी के साथ सूरजमल के संघर्ष से लेकर सूरजमल की मृत्यु तक की घटनाओं का लेखक ने विस्तार के साथ सही एवं निष्पक्ष वर्णन प्रस्तुत किया है। १८०० ई० के लगभग मुहम्मद अली खान कृत 'तारीखे मुजपफ़री' प्रत्यक्षदर्शी का विवरण न होते हुए भी मौलिक एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। कुम्हेर के घेरे के समय सूरजमल, सम्राट, वजीर इन्तिजाम व इमाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर यह विस्तृत एवं मौलिक सूचना देता है। १८०० ई० में रचित 'इमाद-उस-सादात' यद्यि अवध के नवावों का इतिहास है, तथापि दिल्ली की घटनाओं और सूरजमल के विषय में कहीं-कहीं भ्रान्तिपूर्ण, परन्तु कहीं-कहीं जपयोगी प्रकाश डालता है।

जाट-अब्दाली सम्बन्धों पर गुलाम हुसैन सामिन क्वत 'हालात-ए-अहमदशाह

दुर्रानी' महत्वपूर्ण सामयिक स्रोत है। १७४६-४७ ई० में जाट राज्य पर अव्दानी के आक्रमण का यह प्रत्यक्षदर्शी विवरण होने के कारण सर्वाधिक महत्व का प्रामाणिक स्रोत है। तेखक स्वयं आगरा व मथुरा के निकट दुर्रानी सम्नाट के ढरे में था 'अन्य प्रत्य 'मुरसांलात-ए-सहमदशाह दुर्रानी और 'त ज्ञिकरा-ए-इमाद उल मुल्क' भारत में शाह की गतिविधियों पर मौलिक सामग्री प्रदान करते हैं। 'तजिकरा-ए-इमाद उल मुल्क' जिसका प्रो० गण्डासिंह ने पहली वार उपयोग किया, से १७५७ ई० में जाटों के विरुद्ध अब्दाली के अभियान विषयक प्रामाणिक सूचना मिलती है। इन दोनों स्रोतों से अव्दाली के साथ सूरजमल-के दुर्लभ पत्र-व्यवहार की भी जानकारी मिलती है। ये पत्र जाट राजा की दूरदिशता, साहस, वौद्धिक स्तर एवं कूटनीतिक प्रतिभा को समकालीन शासकों के वीच उच्च प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं।

पानीपत के तीसरे युद्ध के मध्य, विशेष रूप से सूरजमल और भाऊ के वीच मतभेदों पर सर्वाधिक प्रामाणिक महत्व की जानकारी हमें काशीराज के ग्रन्थ 'अहवाल ए-जंग-ए-भाऊ-व-अहमदशाह दुर्रानी' से प्राप्त होती है। इसके अभाव में सूरजमल के प्रति भाऊ के व्यवहार और उसके मराठा पक्ष छोड़ने सम्बन्धी भाऊ वखर के वृतान्त को निरा काल्पनिक और हे पपूर्ण ही माना जाता। अली मुहम्मद खान कुत 'मीरात-ए-अहमदी' जिसकी रचना १७६१ ई० में ही हुई थी, इस वर्ष का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। परन्तु लेखक, जो गुजरात में वैठा था, का वर्णन दिल्ली से प्राप्त मराठा दूतों की सूचनाओं पर अधारित होने से कुछ भ्रान्तिपूर्ण भी है, जैसे सूरजमल के भाऊ के शिविर को छोड़ने सम्बन्धी वृतान्त। लेखक अव्वाली के लौट जाने के तुरन्त वाद सूरजमल और नजीव के बीच दिल्ली पर अधिकार की प्रतिस्पर्धा का उपयोगी विवरण देता है। नुरुटीन 'कृत अहवाल-ए-नजीवुहीला' सूरजमल के शासन के अन्तिम वर्ष की घटनाओं, का विशेष रूप से नजीव के साथ उसके-संघर्ष का इतना विस्तृत एवं प्रामाणिक विवरण प्रदान करता है कि किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती।

भरतपुर के जाट इतिहास के वारे में फ़ारसी भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण वृतान्त फ्रैंज गोटलियव का है। लेखक पोलैण्डवासी जर्मन था, जो दिल्ली में वस गया था और वेगम समरू से निकट सम्बन्ध के कारण उसे भरतपुर के जाट राजाओं के वारे में प्रामाणिक जानकारी मिली थी और उसी आधार पर १८२६ ई० में उसने उपर्युक्त वृतान्त लिखा था। यह इतिहास बहुत ही संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण क है। खेमा जाट, मोहकमिसह जाट, राज्यारोहण के समय वदनिसह के जागीर क्षेत्र और सूरजमल के परिवार के विषय में इस ग्रन्थ से प्रामाणिक सूचनाऐ मिलती हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं, परन्तु जाट राजवंश की प्रारम्भिक वंशावली देते हुए लेखन अनेक गम्भीर भूलें करता है।

सूरजमल के इतिहास को पूर्ण बनाने में फ़ारसी के बाद सर्वाधिक महत्व मराठी स्रोतों का है। सूरजमल के राजनैतिक अभ्युदय के साथ ही उत्तर भारत में मराठा प्रसार भी तेजी में बढ़ने लगा था। क्योंकि मराठे अपनी गतिविधियों तथा प्रासंगिक घटनाओं की निरन्तर रिपोर्ट पेशवा व अन्य लोगो को भेजा करते थे, अतः जाटों के सम्पर्क में आने के बाद उनके बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा, वह सब विभिन्न प्रकार के संकलनों द्वारा ठोस ऐतिहासिक सामग्री का निर्माण करता है। बगरू के युद्ध (१७४८ ई०) से लेकर सूरजमल की मृत्यु तक जाट-मराठा सम्बन्धों, सूरजमल के विभिन्न युद्धों और राजनैतिक गतिविधियों पर ये मराठा पत्र विस्तृत एवं उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में 'पेशवा दफ्तर', 'हिंगणे दफ्तर' और 'भाऊ वखर' से प्राप्त मूल्यवाच् सामिषक सामग्री का व्यापक उपयोग किया गया है।

पेशावा दपतर की ४५ जिल्दों में प्रमुख रूप से जिल्द संख्या ॥, xx। व xxv॥ से जाट विषयक विषुल सामग्री मिलती हैं और जिल्द संख्या xv व xxix के कुछेक पत्र ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जुलाई १७५० ई० में सूरजमल और बज़ीर सफ़दरजंग के बीच विधिवत् मैंत्री समझौते की एकमात्र प्रामाणिक सूचना हमें पेशवा दफ्तर ॥ के पत्र संख्या १५ द्वारा प्राप्त होती है। यद्यपि ये पत्र अधिकांशतः मराठा दृष्टिकोण को प्रतिविध्वित करते हैं, किन्तु समकालीन फ़ारसी स्रोतों से तुलनात्मक आधार पर उनमें उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। दिल्ली स्थित मराठा राजदूत हिंगणे बन्धु (बापू पुरुषोत्तम महाँदेव और दामोदर महादेव) और पेशवा के बीच का पत्र-व्यवहार 'हिंगणे दफ्तर' की दो जिल्दों में संकलित है। राजधानी से लिखे जाने. के कोरण हिंगणे के पत्रों से समकालीन घटनाओं के विषय पर अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यद्यपि अधिकांश मराठी वखर ऐतिहासिक तथ्यों से दूर हैं, किन्तु 'भाऊ वखर' इसका अपवाद है, जो प्रस्तुत विषय के लिए वहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसका लेखक कृष्णाजी शामराव दिल्ली के निकट रहना था और अधिकाँ श घटनाओं से भलीभाँति परित्तित था। कुम्हेर पर मराठा आक्रमण और पानीपूत के युद्ध के पूर्व सूरजमल और भाऊ के मतभेदों पर भाऊ वखर शब्दशः प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है, जो सर्वाधिक महत्व का है। यह सम्भव है कि लेखक अपनी शैली के आवरण में भाऊ के प्रति द्वेष एवं शिन्दे के गौरव को छिपाने का प्रयास करता है, किन्तु इससे उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं आनी है। उसके द्वारा प्रस्तुत अधिकांश तथ्यों की पुष्टि सामयिक फ़ारसी स्रोतों जैसे काशीराज, मीरात-ए-अहमदी, इमाद उस सादात आदि के द्वारा होती है ।

१६०५ ई० में वि० एठले को भाऊ वखर के नाम से एक अन्य वखर का पता चला। परन्तु इसकी प्रामाणिकता सन्देहजनक प्रतीत होती है। प्रन्य के लेखक के अनुसार यह भाऊ के गुप्त पलायन के दिन (पौष गुक्ला ६ शक संवत् १६०२) ही मु० शेवढे (वुन्देलखण्ड) में लिख दी गई थी। इसमें सूरजमल के प्रति भाऊ के दुर्श्यवहार को जित ठहराने के लिए सूरजमल और मल्हार राव होल्कर की (संदेह जनक) घनिष्ठता को आधार बनाया गया है।

अप्रकाशित "एठले दफ्तर" प्रस्तुत विषय के लिए वहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें १७४४ ई० से १८१६ ई० के बीच के महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन है। इसमें अन्ताजी माणकेश्वर द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण पत्र है (पत्र संख्या ३०, २१ जनवरी १७५७ ई०), जो अब्दाली से अन्ताजी की प्रथम मुठभेड़ के दिन की दुर्देशा पर प्रकाश ढालता है और भावी नीति तथा सूरजमल के प्रति मराठा

दृष्टिकोण को विस्तार से स्पष्ट करता है। "शिदेशाही इतिहासांची साधनें" के प्रथम दो भाग विषय से सम्बन्धित है। कुम्हेर के घरे के मध्य जयप्पा सिन्धिया द्वारा लिखे गए कुछ पत्र प्राप्त होने के वावजूद वे सम्वन्धित घटना पर वोई उपयोगी प्रकाश नहीं डालते है । १७ अप्रैल व ३० अप्रैल १७५४ ई० को मुकाम कुम्हेर से स्वयं जयप्पा सिन्धिया के द्वारा लिखे गए पत्रों (पत्र संख्या १११ व ११२ भाग प्रथम) में संक्षेप में केवल इतना ही लिखा है कि जाटों के विरुद्ध मीर्चें लगा दिए हैं, जाट की स्थिति खराव है और शीघ्र ही जाटों का मामला निपटा दिया जायगा। इसी प्रकार "होल्कर शाहीच्या इतिहासाची साधनें (जि॰।)" में प्राप्त पत्र होल्कर व स्रजमल के सम्बन्धों पर उपयोगी सिद्ध नही हुए हैं। "पुरन्दरे दफ्तर" के भाग। व ॥ में १७६० ई० एवं १७६३ ई० के बीच की अवधि के कुछ महत्वपूर्ण पत्र सूरजमल के विषय में पानीपत युद्ध के पूर्व तथा वाद की गतिविधियों पर उपयोगी प्रकाश डालते है। भाग प्रथम के पत्र संख्या ४१७ से सूरजमल द्वारा पानीपत युद्ध के बाद नारोशंकर को लूटने की कहानी का खण्डन होता है। राजवाडे द्वारा सम्पादित "मराठ्यांच्या इतिहासांची साधनें" की जिल्द संख्या ।, ।।। व ए। प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती हैं। प्रथम जिल्द में भाऊ द्वारा गोविन्द वल्लाल को लिखें गए कुछ महत्वपूर्ण पत्र है, जो पानीपत युद्ध के पूर्व सूरजमल के साथ पनप रहे मतभेदों की स्थिति में उसकी मनः स्थिति को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं।

इस विषय के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत फादर फ्रांसिस जेवियर वैण्डल का फ्रींच भाषा में लिखा गया जाट इतिहास है, जो अप्रकाशित है। लेखक १७६४ ई० से १७६८ ई० तक सूरजमल के पुत्र व उत्तराधिकारी जवाहरसिंह जाट के राजनीतिक सलाहकार के रूप में डीग में रहा था और इस कारण जाट सम्बन्धी उसका वृतान्त काफ़ी प्रामाणिक एवं समकालीन है। सूरजमल के विषय में वैण्डल हमें अनेक प्रामाणिक सूचनाएँ देता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है।

उपर्युक्त आधार प्रन्थों के अलावा अन्य कम महत्वपूर्ण ग्रन्थों से भी अनेक प्रामाणिक विषयों पर संक्षिप्त किन्तु उपयोगी जानकारी मिलती है। यार मुहम्मद का "दस्तूर उल इंशा" वहादुरशाह के प्रारम्भिक णासन काल में जाटों की शक्ति के कारण मथुरा-दिल्ली के शाही मार्ग के बन्द हो जाने का प्रत्यक्षदर्शी विचरण देता है। सोमनाथ के काव्य "माधव जमति" में जयपुर शासक के प्रति निष्ठा एवं वफ़ादारी वनाए रखने की बदनसिंह द्वारा सूरजमल को दी गई सीख का उल्लेख मिलता है। "गुलिस्ताने रहमत" से यह पता चलता है कि प्रथम अफगान युद्ध में रस्तम खान सूरजमल के हाथों मारा गया था और अहमद खान बंगश ने यह तथ्य अपने सैनिकों से छिपाया था। "चन्द्रचूड दफ्तर" के एक पत्र से जाट-मराठों के आर्थिक मामलों में रूपराम कटारी की भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार "ऐतिहासिक पत्र व्यवहार" में संकलित २० मार्च १७५३ ई० का एक पत्र वजीर-संग्राट मतभेदों व सूरजमल की भूमिका पर प्रामाणिक विचरण प्रदान करता है। श्री कृष्ण भट्ट, जो जयपुर दरवार में सूरजमल का समकालीन कि था, अपने काव्य "पद्य-मुक्तावली" में सूरजमल के गुणों और उस समय फैली हुई उसकी ख्याति का वर्णन तो करता है, किन्तु उससे सम्बन्धित किसी ऐतिहासिक विषय की जानकारी प्रदान नहीं करता है।

### अध्याय-१

# जाटों की उत्पत्ति

# जाटों की उत्पत्ति

अठारहवी शताब्दी का भारतीय इतिहास भावी विदिश राज की स्थापना के लिए प्रशस्त हुई प्रक्रियाओं का इतिहास है। इस शताब्दी का पूर्वाद्ध मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ ही भारत के राष्ट्रीय स्वरूप के समाप्त होने तथा उत्तरार्द्ध क्षेत्रीय एवं जातीय राज्यों के अभ्युदय के रूप में प्रतिविम्वित होता है। इस प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना है। सम्राट औरंगज़ेव के समय में साम्राज्य के निकटस्य जाटों का शक्तिशाली उदय उतना ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य में सूरजमल के नेतृत्व में दिल्ली के राजनीतिक रंगमंच पर भरतपुर के जाट राज्य की भूमिका। किन्तु इन दोनों पहलुओं के सांगोपांग अध्ययन के लिए इस नवोदित भरतपुर राज्य के इतिशस को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तत्वों जातीय एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है।

### भौगोलिक पृष्ठभूमि का भरतपुर के इतिहास पर प्रभाव

ब्रिटिश शासन में विलय के पूर्व भरतपुर का राज्य उत्तर में गुड़गाँव, उत्तर पूर्व में मथुरा, पूर्व में आगरा, दक्षिण में धौलपुर व करौली, दक्षिण-पश्चिम में जयपुर तथा पश्चिम में अलवर से घिरा हुआ था। यह राज्य २६° ४२° तथा २७° ४६° उत्तर अक्षांग और ७६° ५४° तथा ७७° ४०° पूर्व देशान्तर में फैला हुआ था। इस क्षेत्र की लम्बाई उत्तर से दक्षिण लगभग ७६ मील और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम ४० मील तथा क्षेत्रफल १६७४ वर्गमील, जनसंख्या ६४ लाख और राजस्व २१ लाख रुपये था।

अठारहवीं शताब्दी में राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के पूर्व ही जाट मकड़ी के जाले की तरह चम्बल के पार सिन्धु से ग्वालियर तक एक विशाल क्षेत्र में महत्वपूर्ण जातीय तत्व के रूप में फैल चुके थे। सिन्धु के पार भी जाट जनसंख्या

१. ड्रेक क्रोकमेन, गजेटियर ऑफ दि ईस्टर्न राजपूताना स्टेट्स, पृ० १; ज्वाला सहाय, हिस्ट्री ऑफ भरतपुर, पृ० १; श्यामलदास, वीर विनोद, जिल्द ॥, पृ० १६३४

२. जी० वी० मैलिसन, दि नेटिव स्टेट्स आँफ इण्डिया, पृ० ६७

## [ 8 ]

पेशावर, बलूचि स्तान और सुलेमान पहाड़ी के पश्चिम तक विखरी हुई थीं। विस्तार की दृष्टि से १८वीं सदी में जाटों के चार प्रमुख क्षेत्र थे—

- १. पंजाव, जहाँ प्रत्येक दृष्टि से जाट वहाँ की प्रधान जाति रही है। रोज़ के शब्दों में: "व्यापक रूप से रावी नदी के पश्चिम में पंजाब के जाट मुसलमान हैं, मध्य पंजाब में ये सिक्ख हैं और दक्षिण-पूर्व में ये हिन्दू हैं।"
- २. उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में अर्थात् ऊपरी यमुना घाटी में जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुज्फ्फरनगर, बुलन्दशहर एवं अलीगढ़ के क्षेत्र मुख्य हैं। दिल्ली के दक्षिण में यमुना के किनारे-किनारे मयुरा व आगरा के जाट बाहुल्य इलाके आते हैं।
- ३. आगरा के पश्चिम में भरतपुर का प्रदेश, और
- ४. आगरा के दक्षिण में चम्बल तक और उसके पार ग्वालियर तक का प्रदेश । 3

इस तीसरे प्रदेश में हिन्दुस्तान के प्रथम जाट राज्य की स्थापना हुई। यह प्रदेश सुविख्यात ब्रज मण्डल का ही एक हिस्सा है। प्राचीन समय में यह श्रूरक्षेन जनपद एवं मत्स्य देश के साथ विभाजित था। उराजपूताना, मेवात एवं ब्रज से सटे इस इलाक़े को जाटों के राजनैतिक उत्थान के पश्चात् जाट वाहुल्य क्षेत्र होने के कारण 'जटवाड़ा' भी कहा जाने लगा। ये चौरस धरातल होते हुए भी इस राज्य के दिक्षण में विशाल पर्वत श्रीणियाँ हैं। उत्तर व पश्चिम में भी पहाड़ियाँ मिलती हैं। राज्य का दिक्षणी भाग जो पहाड़ी है, घाटियों से अधिक भरा हुआ होने के कारण हांग कहलाता है। राज्य की राजधानी निम्न सतह की भूमि पर स्थित है। इस

१. ए० एच० कीन (सम्पा० रिचार्ड टेम्पिल), 'एशिया', पृ० २१०, २१८

२. ए० एच० रोज़, ए ग्लाँसरि आँफ ट्राइट्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ दि पंजाब, जिल्द ॥, पृ० ३६६-६६

३. जदुनाथ सरकार, मुग्ल साम्राज्य का पतन (हिन्दी अनु०), जिल्द ॥, पृ० २६०-६१

४. किन्घम, आकियालाजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया, १८८२-८३ ई०, जिल्द xx, पृ० २

सूर्यमल्ल मिश्रण, वंश भास्कर, पृ० २८८६, २९१६; सिलेक्शन्स फाम पेशवा दफ्तर, जिल्द xxvII, पत्र ७६

६. ज्वाला सहाय, पृ० १

भूखण्ड को काठेड़ कहा जाता था। भरतपुर क्षेत्र की प्रमुख निदयाँ वाणगंगा, गम्भीर, काकुन्द व रुपारेल हैं जो सभी वरसाती हैं। यहाँ की मिट्टी व्यवसायी एवं उपजाऊ है, इसलिए कृपि उत्पादन प्रमुख रहा है।

अठारह्वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम में राजपूत राज्यों, उत्तर में मुग्ल राजधानी दिल्ली और दक्षिण में मराठों से वाधित होने के कारण आगरा व मथुरा तथा यमुना के पूर्व में ही फैल सकते थे, और जब भरतपुर के शासकों ने जाटों को संगठित करने की दिशा में प्रयत्न किए तो व्रज के अधिकांश कृषक जाट उनके झण्डे के नीचे एकत्र हो गए। चूँकि जाट क्षेत्र आगरा एवं दिल्ली के दो शाही नगरों के निकट था, अतः यह स्वाभाविक था कि मरतपुर का इतिहास दिल्ली की घटनाओं से प्रभावित रहता।

# जाटों की चारित्रिक एवं सामाजिक विशेषताएँ

इतिहास में जाट परिश्रमी कृपक और निर्मीक लड़ाकू के रूप में काफ़ी परिचित रहे हैं। वाट मुख्यतः कृपक हैं, यही कारण है कि इस प्रजाति ने सिन्ध, पंजाब, राजपूताना और गंगा के दोआव के पिष्चमी हिस्से में कृपिवंग के आधार स्तम्भ का निर्माण किया। अमज़्तूत वर्गीय गठवन्धन तथा शासन के अपने प्रजातान्त्रिक विचारों की अटूट परम्परा के साथ, ज्येष्ठ भ्राता की विधवा के साथ विवाह का रिवाज और नियोग की मान्यता जाटों की कुछ ऐसी सामाजिक विशेषताएँ हैं, जो उन्हें हिन्दुओं की किसी भी उच्च जाति की अपेक्षा वैदिक आर्यों के सच्चे प्रतिनिधि होने के दावे को मान्य ठहराती हैं। इरविन के अनुसार, 'जाट अपने गाँवों की सरकार में राजपूतों की अपेक्षा अधिक प्रजातान्त्रिक लगते हैं। वंशानुगत अधिकार के प्रति उनका लगाव कम है और चुने हुए मुखिया को वे प्राथमिकता देते हैं। '''४

१. एम० एफ० ओडायर, असेसमेन्ट रिपोर्ट ऑफ भरतपुर स्टेट, १८६-६६ ई०, जिल्द ॥, पृ० २; जेम्स टॉड ने पाँचवीं शताब्दी के एक अभिलेख का उल्लेख किया है, जिसमें काठेंड़ के जाट का प्रसंग आया है, जो सम्भवतः इसी भूखण्ड के लिए प्रयुक्त हुआ हो, देखें, एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिल्द ॥, पृ० १२८, पा० टि० १

२. कानूनगो, हिस्टारिकल एसेज, पृ० ४५

३. वही, हिस्ट्री बाँफ जाट्स, पृ० २

४, विलियम इरिवन, लेटर मुग़ल्स, जिल्द ।, पृ. ५३

वास्तव में जाट एक साहसी कृपक वर्ग है, जो हल चलाने एवं तलवार चलाने में समान रूप से गर्व का अनुभव करता है। दूसरों की अपेक्षा जाट अधिक ईमानदार, अधिक परिश्रमी और अधिक शक्तिशाली होता है। ये लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर वड़ा वल देते हैं। यदि जाट को कोई न छेढ़े तो वह शान्ति के साथ खेती करता है और भूमिकर देता रहता है। किन्तु जब वह ग़लत मार्ग पर चलने लगता है, तब फिर कुछ भी वर वैठता है। परन्तु उसे अन्याय का अतिकार करते हुए झगड़ा करना अधिक अच्छा लगता है। गाँव वालों को हम मुख्यतः तीन जातियों में विभक्त कर सकते हैं— राजपूत जमींदार, जाट कृपक और गूजर पशु पालक।

सामाजिक दृष्टि से जाटों का पद निश्चय ही राजपूतों के बाद रहा है। शारीरिक बनावट एवं नस्ल सम्बन्धी समानताओं के वावजूद सामाजिक मान्यताओं के कारण वह राजपूतों से काफ़ी भिन्न हो गया है। जहाँ तक सामाजिक शुद्धता का प्रश्न है, जाट गूजर एवं अहीर के बरावर हैं, फिर भी उनसे ऊपर, क्योंकि वे चरवाहा और धुमक्कड़ है, जबिक वह स्थायी कृपक है। किन्तु पंजाव में जाट हर प्रकार से अन्य प्रान्तों की प्रमुख कुषक जातियों की तुलना में उच्च प्रतिष्ठा रखता है। विधवा विवाह मान्यता वाली जातियों में वह प्रथम है। जाट निरपवाद रूप से ज्येष्ठ भ्राता की विधवा से विवाह करते हैं। वैदिक काल में यह प्रथा शुद्ध-आर्यों के तीन उच्च वर्णों में पाई जाती थी। रजपूतों में से निकले हैं, तथा बनिये को छोड़कर उच्चतम जाति है"। के कानूनगों के अनुसार शारीरिक विशेषताओं, भाषा, चरित्र, विचारों, सरकार के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं में वर्तमान काल के जाट असंदिग्ध रूप से हिन्दुओं की तीन उच्च जातियों के किसी सदस्य की अपेक्षा वैदिक आर्यों के श्रेष्टतम प्रतिनिधि हैं। ध

चारित्रिक दृष्टि से जाट कठोर, अकल्पनाशील, भावुकता से परे व्यवहारिक एवं तात्कालिक वृद्धि के साथ हठीला और दृढ़निश्चयी है। ठोस तथ्यों के अभाय में केवल शब्दों से उसे कठिनाई से ही समझाया जा सकता है। जैसा कि इब्वेट्सन ने

<sup>&#</sup>x27;१. एटिकन्सन, गर्जेटियर नॉर्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, जिल्द IV, भाग ।

<sup>ं</sup>२. आर० वी० रसेल, ट्राइव्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ दि सेन्ट्रल प्राविन्सेज् ऑफ इण्डिया जिल्द III, पृ० २३२

३. ए० ए० मेकडानल, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० १२६

४. रसेल, जिल्द ॥, पृ० २३१

५. कानूनगो, जाट पृ० ५

उल्लेख किया, प्रवल स्वतंत्रता और धैर्यशील कठोर श्रम उसके अच्छे गुण हैं। किन्तु साथ ही वह झगड़ालू भी है। जाट चित्र की अन्य विशेषता उसका कठोर व्यक्तिवाद है। "पंजाव की सभी जातियों में जाट, जातीय अथवा सामुदायिक नियन्त्रण के प्रति सर्वाधिक अधैर्यवात् है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की सर्वाधिक हढ़ता से रक्षा करता है, "" बह स्वतंत्र है और वह हठधर्मी है, किन्तु वह उचित है।" भिन्न मत और सम्प्रदाय के वावजूद जाट आख़िर एक जाट ही होता है। चाहे वह हिन्दू, सिक्ख या मुसलमान हो, वह सगोतीय परम्परा के साथ अपने जातीय नाम से कट्टरता के साथ चिपका रहता है। प्रतिद्वन्दी के साथ संघर्ष में उसका जातीय गठवंधन काफ़ी मजबूत रहता है।

इस प्रकार जाट परिश्रमी किसान, और उत्कट यौद्धा के रूप में एक गतिशील प्रजाति रही है, जिसने अपनी मज़्वूत शारीरिक बनावट एवं जन्मजात स्वातन्त्रय प्रेम के साथ मिलकर सत्रहवीं शताब्दी में एक ऐसे प्रभावशाली आन्दोलन को जन्म दिया, जो पहले तो राजस्व देने वाले कृषकों से राहदारी लूटमार करने वालों के रूप में और वाद में राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया।

#### जाटों की उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न मत

राजपूतों की ही तरह जाटों की उत्पत्ति भी अत्यधिक विवादग्रस्त विषय है। अपनी सामित्क प्रकृति और भारतीय इतिहास में कमवद्ध तथा स्पष्ट उल्लेख के अभाव से उत्पन्न उत्पत्ति सम्बन्धी भ्रामक परम्पराओं ने विद्वानों, विशेपकर यूरोपियन विद्वानों की पटुता को काफ़ी लुभाया। जिन्होंने अपना कार्य स्पष्टतया इस परिकल्पना के साथ प्रारम्भ किया कि राजपूत और जाट जैसी श्रेष्ठ एवं उत्साही युद्धप्रिय जातियाँ निश्चय ही अपेक्षाकृत उत्तर-पश्चिम से भारत में आने वाली नवीन जातियाँ ही रही होंगी। और उन्होंने वैदिक आर्यों के जीर्ण वंशजों पर नियन्त्रण पाकर उन्हें पूर्व तथा दक्षिण की तरफ धकेल दिया होगा, क्योंकि सिकन्दर से अहमदशाह दुर्रानी तक के ज्ञात ऐतिहासिक युग में विदेशी आप्रवासियों ने निरपवाद रूप से इस क्षेत्र के लोगों पर अपना शासन लादा था। इसके अलावा यह एक सुविदित तथ्य है कि अनेक विदेशी जातियाँ, जैसे शक, कुषाण, हूण आदि मध्य एशिया से १०० ई० पूर्व से लेकर ६०० ई० सन् के बीच सफलतापूर्वक भारत में प्रविष्ट हुई और वे हिन्द्र समाज द्वारा आत्मसात् कर ली गई।

रोज़, पंजाब ग्लॉसरि, जिल्द ॥, पृ० ३६६; इन्बेटसन, पंजाब कास्ट्स, पृ० २२१

जेम्स टाँड के इस मत का, कि जाट इण्डो-सीथियन कुल के हैं; जो ईसा से एक संदी पूर्व अपने निवास स्थान ऑक्सस घाटी से पंजाव में प्रविष्ट हो गए थे, कर्तिघम १, इन्वेटसन २, विसेन्ट स्मिथ<sup>3</sup> आदि विद्वान समर्थन करते हैं। अन्य विद्वान इलियट<sup>४</sup>, जैकसन<sup>५</sup> व कैम्पवेल <sup>६</sup> इनको कुपाण अथवा युह-ची जाति से सम्बद्ध करते हैं। डा॰ टम्प तथा वीम्स ने शारीरिक तथा भाषा दोनों हिष्ट से जाटों के शुद्ध इण्डो-आर्यन वंशज होने का दावा किया । किन्तु अनेक विद्वानों ने उनके दावे को यंह कहकर नकार दिया कि "भाषा नस्ल की जाँच नहीं है। मिलर के अनुसार जाटों को सीथियन प्रमाणित करने में अभी काफ़ी शोध करने की आवश्यकता है. जबिक आकृति विज्ञान को महत्व दिया जाय तो उनकी आर्य उत्पत्ति पर कोई सन्देह नहीं कर सकता। पे नेसफील्ड के अनुसार जाट शब्द यदु या जदु का ही आधुनिक हिन्दी उच्चारण है, जिसे आधुनिक जादव राजपूतों के रूप में देखा जा सकता है। है कानूनगो के अनुसार जब तक हम महाभारत में उल्लिखित जातु का एवं माद्रका (अध्याय, viii, प्लोक २०३२,२०३४) की पहचान जाट के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, जैसा कि प्रमुख विद्वान ग्रियर्सन और जैम्स कैम्पवेल ने सुझाव दिया है, तब तक हमें प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहीं जाटों का उल्लेख नहीं मिलता है। १०

इण्डो—सीथियन मत

इस मत का प्रतिपादक जेम्स टॉड भारतीय जाटों की पहचान मध्य एशिया के गेटे से करते हुए लिखता है, "युह-ची जिहुन (ऑक्सस) के साथ-साथ वेक्ट्रिया में स्थापित हो गए थे और प्रकारान्तर से जेता या येतान नाम धारण कर लिया जिसे गेटे कहते हैं, यूनानियों ने इन्हें ही इण्डो-सीथियन कहा है।" १९

१. किंनिंघम, हिस्ट्री ऑफ दि सिख्स, पृ० ५

२. इब्वेटसन, पंजाव कास्ट्स, पृ० २२०

३. जरनल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १८६६ ई०, पृ० ५३४

४ इलियट, मेमॉयर्स ऑफ दि रेसेज, जिल्द ।, पृ० १३५

गजेटियर ऑफ दि बम्बई प्रेसीडेन्सी, जिल्द ।, भाग ।, पृ० २

६. वही, जिल्द IX, भाग I, पू० ४६१

७. इलियट, मेमॉयर्स ऑफ दि रेसेज जिल्द ।, १३४-३७

डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ मुज़फ़्फ़रनगर, १६२० ई०, पृ० ७६

६. एम०सी०प्रधान, दि पोलिटिकल सिस्टम ऑफ दि जाट्स ऑफ नॉदर्न इण्डिया, पृ० ३

१०. कानूनगो, हिस्टारिकल एसेज, पृ० ४३

११. विस्तृत विवेचन के लिए देखें, टाँड, जिल्द ।, पृ० ७४-७६; इलियट, सप्लीमेंट टु दि ग्लॉसरि ऑफ इण्डियन टर्म्स, पृ० ४८५ से ४९१

अपने कथन की पुष्टि में वह डी जिगने की आधिकारिक सूचना का हवाला देता है, जिसमें सिंधु पर सीथियन उत्पत्ति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, और यह बताया गया है कि वे हिंदू जातियों में मिश्रित नहीं हुए । ईसा के प्रारम्भिक वर्षों में युह-ची सिंध प्रदेश में आकर वसे, उनका अब भी नाम जीत या जाट है, और अब भी वे सिंधु के दोनों किनारों में काफ़ी संख्या में हैं। किनियम इन्हें स्ट्रेंचों के जन्यी तथा प्लिनी व टॉल्मी के जती से पहचान करता है, और यह मान्यता रखता है कि वे ईसवी सन् के प्रारम्भ में ऑक्स के अपने स्थान से पंजाव में प्रविष्ट हुए थे। इस मत का अंतिम विद्वान विसेन्ट स्मिथ कहता है, ''जब छठी सदी के अनेक झुण्ड इण्डो-सीथियन, गूजर एवं हूण जनजातियों के समूह वस गए, तो उनके राजघराने राजपूतों की तरह स्वीकृत हो गए, और जिन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक कृषि कार्य अपनाया वे जाट हुए। ''

जाटों की गेटिक उत्पत्ति के विरुद्ध जो एकमात्र आपित सामने लाई गई, वह यह है कि उनका नाम भारत के ३६ राजकुलों की सूची में है इसिलए वे शुद्ध हिन्दुओं की श्रेणी में आते हैं। किन्तु टाँड यह कहकर इस तर्क को समाप्त करता है कि यद्यपि उनका नाम सूची में है, तथापि वे कभी भी राजपूत नहीं माने गए, और कोई भी राजपूत उनके साथ विवाह नहीं करता। इसके अलावा जाट एवं राजपूतों की परम्परागत शत्रुता अत्यधिक संदेह पैदा करती है कि ये दोनों भारत में एक ही समय में सहयोगी की तरह प्रविष्ट हुए, जैसा कि इण्डो-सीथियन मत के समर्थक इनका निष्क्रमण कम प्रस्तुत करते हुए वतलाते हैं। हर कहीं हम यह पाते हैं कि भूमि पर अधिकार करने वाले प्रारम्भिक जाटों का स्थान नये राजपूत शरणार्थियों ने ले लिया था। मालवा में परमारों ने उन्हें हटा दिया था और तँवरों ने उनसे दिल्ली छीन ली थी। राठौड़ों ने उनसे वीकानेर छीन लिया और भाटियों ने जैसलमेर पर अपना शासन स्थापित किया। इ

पंजाव के लगभग सभी जाट गोत्रों की परम्परा पूर्व या दक्षिण पूर्वी राजपूताना एवं केन्द्रीय प्रान्तों को अपने मूल स्थान के रूप में इंगित करती है। श लोक परम्परा

१. एलफिन्स्टन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० २४६-५०

२. वही, पृ० २४६; इलियट अपने इण्डियन ग्लॉसिर के सप्लीमेंट में यह दावा करते हैं कि सिंधू के जाट और भरतपुर के जाट एक ही उत्पत्ति से हैं, पृ० ४८६

३. किन्घम, आर्कि० सर्वे०, जिल्द ॥, पृ० ५१-६१

४. जे० आर० ए० एस०, १८६६ ई०, पृ० ५३४

५. टॉड, जि० ।, पृ० १२७

६. कानूनगो, जाट, परिशिष्ट 'अ' पृ० ३२४

७. रोज, पंजाव ग्लॉसरि, जि॰ ॥, पृ० ५६ व ४७२, जि॰ ॥।, पृ० ५६

की हिष्ट से जाट इण्डो-आर्यन हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर निष्क्रमित हुए, न कि इण्डो-सीथियन जो कि ऑक्सस घाटी से उत्तरे थे। निस्संदेह जाटों का एक निश्चित वर्ग भाटियों के साथ भारत के वाहर निष्क्रमित हुआ, और अनेक शताब्दियों के पश्चात ईरान की सीमाओं से होकर सिन्धु के पूर्व में पुनः प्रविष्ट हुआ, किन्तु इसी कारण से वे विदेशी आकान्ता नहीं कहे जा सकते। किन्तुनगो लिखते हैं, अगर केन्द्रीय एशिया के गेटे किसी प्रकार आर्यन जदु या जाट हो सकते हैं, तो विपरीत किया से भारतीय जदु भी केन्द्रीय एशिया के गेटे के रूप में विकृत हो सकते हैं।" रे

#### नृवंशीय व्याख्या

हरवर्ट रिजले ने भारीरिक बनावट की दृष्टि से भारतीय लोगों को सात मुख्य समूहों में विभक्त किया है। इनमें द्वितीय इण्डो-आर्यन शैली है, जो पंजाब, राजपूताना व कश्मीर में है, और राजपूत खत्री तथा जाट इसके चारित्रिक सदस्य हैं। यह वर्ग परम्परागत भारतीय उपनिवेशिक आर्यों के अत्यधिक निकट है। वर्तगान में पंजाव व राजपूताना में इनका अस्तित्व एक निश्चित भारीरिक बनावट लिए हुए है, जिनका प्रतिनिधित्व जाट व राजपूत करते हैं। इनकी विशेषता अपेक्षाकृत लम्बा सिर, सुन्दर सपाट नाक, लम्बा सुड़ौल संकीर्ण चेहरा, पूर्ण विकसित ललाट, चेहरे का ऊँचा कोण, ऊँचा कद एवं आकृति की सामान्य बनावट है। पूरे समूह में चमड़ी का प्रभावी रंग हल्का साफ़ भूरा है। व

रिजले आगे लिखते हैं कि सीथियन मत का आधार फिल्मी साइश्यता तथा सन्दिग्ध धारणा है, जिसमें जाटों की पहचान हेरोडोटस के गेट के साथ की गई है। इस तथ्य से अलग, कि नामों की साम्यता अधिकतर भ्रान्ति पैदा करती है (उदाहरणतः इन गेट की रोमन पहचान गोथ के साथ की जाती है), हमारे पास यह विश्वास करने के अच्छे ऐतिहासिक कारण हैं कि भारत में आने वाले सीथियन आक्रमणकारी ऐसे क्षेत्र से आए थे जो वड़े सिर वाले नस्ल के व्यक्तियों द्वारा अधिकृत था और निश्चय ही वे स्वयं इसी श्रेणी से संबंधित रहे होंगे। सभी विवरणों से वे लोग घुड़सवारों के झुण्ड, विशाल चेहरा, गाल की ऊंची उठी हिड्डयाँ, छोटे व मजबूत कद के और धनुष के प्रयोग में प्रवीण थे। मध्य एशियाई घास के मैदानों के अपने मूल स्थान में उनके जीवन का तरीक़ा खानाबदोश पशु-चरवाही का था और उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति लुटमार की थी। इसलिए प्रत्यक्षतः यह असम्भावित लगता है कि

१. कन्तूनगो, जाट, परिशिष्ट 'अ' पृ० ३२४

२. वही, पृ० ३२७

३. हरवर्ट रिज़ले, दि पीपुल ऑफ इण्डिया, पृ० ३३

४. वही, पृ० ४६

उनके वंशज ऐसे कवीले में देखें जायें जो आवश्यक रूप से लम्बे सिर वाले, घुड़सवार की स्वाभाविक इच्छा के विपरीत लम्बे ग्वं भारी व्यक्ति है और जो भूत में खाना-बदोश तथा लुटेरी परम्परा के विना कृपक के रूप में वस गए थे। ये ऐसे विरोधा-भास हैं जो सीथियन की जाट व राजपूतों के साथ पहचात में वाधक है।

इट्वेटसन के अनुसार मूलत: जाट व राजपूत भारत में दो पृथक आव्रजक लहरों का प्रतिनिधित्व करते है, और उनकी भिन्नता नृवंश की अपक्षा सामाजिक है। रसेल लिखते हैं कि अगर इट्वेटसन का विवरण स्वीकार कर लिए। जाय तो जाट निश्चय ही आक्रमणकारी लोगों का मुख्य दल रहा है, चाहे वे आयं हों या सीथियन, जिनमें राजपूत नेता थे। द

#### महाभारत कालीन उल्लेख

अधिकांश विद्वानों द्वारा जाट शारीरिक और भाषा की सिम्मिलित जांच द्वारा शुद्ध आर्य घोषित किए गए हैं। जहां तक सामाजिक और धार्मिक आचारों का सम्बन्ध है, सभी पर्यवेक्षक सामान्यतया सहमत है कि इन मामलों ने जाट आर्य उत्पत्ति की अन्य स्वीकृत हिन्दू जातियों से अधिक भिन्न नहीं है। किन्तु जाटों की इण्डो-आर्यन उत्पत्ति में प्रमुख वाधा प्राचीन संस्कृत साहित्य में उत्लिखित आर्य कवीलों के साथ निश्चित पहचान का अभाव है।

ऐतिहासिक युग में जाट लोगों के निवास स्थान सिन्ध व पंजाव के विभिन्न कवीलों का वर्णन महाभारत में आया है। उसमें जार्नु का के नाम से पहचाने जाने वाले लोगों का उल्लेख माद्रका के साथ है। दोनों का चिरत्र विहका (वाहरी या विदेशी) कहा गया है। जेम्स कैम्पवेल और ग्रियसंन ने इसे संस्कृत साहित्य में जाटों का प्रथम उल्लेख माना है। महाभारत के इस संदर्भ में विहका जार्नु कों का चिरत्र काफी निन्दनीय बताया गया है, जो जानों के साथ उनकी पहचान में महत्वपूर्ण आपित है। इब्वेटसन के अनुसार उपर्युक्त विवरण में उल्लिखत प्रदेश स्पष्टतः पंजाव है, और यहाँ के लोग विहका या जार्नु का जाट लगते है, तथा यह विवरण उस युग का सन्दर्भ प्रकट करता है, जब वे नऐ-नऐ पंजाव में वसे थे और हिन्दू प्रभाव में नहीं आए थे। किन्तु कानु नगों ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है कि

१. हरवर्ट रिजले, दि पीपुल आफ इण्डिया, पृ० ६०-६१

२. रसेल, जि॰ ॥, पु० २२६-२६०; इब्बेटसन, पंजाव कास्ट्स, पु० २२०

३. महाभारत, कर्ण पर्व, अध्याय ४४, श्लोक १०

४. रसेल, जि॰ ॥, पृ० २२७

केवल जातीय नामों की ध्वनिगत समानता के अलावा प्रस्तावित पहचान का कोई ठोस आधार नहीं है। १

#### जठर और जाट

जिस प्रकार यूरोपियन निद्वानों ने कुछ साहित्यिक उल्लेखों एवं ध्विनगत समानता पर आधारित विभिन्न काल्पनिक मत प्रकट किए, उसी प्रकार कुछ भारतीय निद्वानों ने भी उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं को खोज निकालने का प्रयास किया। एक ऐसे ही मत के अनुसार महादेव की जटा से उत्पन्न होने के कारण ये लोग जाट कहलाए। देशी प्रकार अलीगढ़ के एक जाट संस्कृत निद्वान पं० गिरिवर प्रसाद के लिए अंगद शर्मा हारा लिखित 'जठरोत्पत्ति' नामक ग्रन्थ में इस मत की स्थापना की गई है। नह मुख्यतः जाटों के काल्पनिक पूर्वंज जठरों पर केन्द्रित ध्वित की समानता पर निर्भर रहा है। यह सभी प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित जाठर कवीले की एक श्रृंखला है, जिसकी उत्पत्ति का वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार आता है : ''जब भृगु के पुत्र (परशुराम) ने सभी योद्धा वर्ग (क्षत्रिय) को नष्ट कर दिया तो उनकी पुत्रियों ने यह देखकर कि निश्व क्षत्रियों से शून्य हो गया है, पुत्र पाने की इच्छा से बाह्मणों को धारण किया और अपने गर्भ (जठर) में पड़े बीज को सर्तंकतापूर्वंक संजोते हुए क्षत्रिय पुत्रों को पैदा किया जो जाठर कहलाए।''

ग्राजसे के मतानुसार इस कल्पना में कोई वड़ी असम्भावना नहीं है कि जाठर भन्द जाट में घटा दिया गया हो, किन्तु यह अत्यधिक विचित्र है कि ऐसा तथ्य पहले कभी उल्लिखित नहीं किया गया। है शास्त्री के मत का सटीक उत्तर देते हुए कानूनगो लिखते हैं, 'ध्विन-साम्यता के अलावा जाट व जाठर को जोड़ने का कोई भी सूत्र या परम्परा नहीं है। इसके अलावा जाठर अगर पूर्णतः विलुप्त लोग रहे होते तो कोई भी इस दावे की विसंगति की ओर से आँखें मूँद लेता, किन्तु वे अब भी जाटों के साथ विना किसी सम्पर्क का दावा करते हुए दक्षिण भारत में उपस्थित हैं। भ

१. कानूनगो, जाट, पृ० १३

२. इलियट, सप्लीमेन्ट ग्लॉसरि, पृ० ४८८

३. क्षत्रशून्ये पुरालोके भागंवेन यदाकृते। विलोक्याक्षत्रियाँ धात्रों कन्यास्तेषां सहस्रशः।। न्नाह्मणान् जग्रहुस्तस्मिन् पुत्रोतपादन लिप्सया। जठरे धारितं गर्भ सरंक्ष्य विधिवत पुरा। पुत्रान सुपुविरे कन्या जाठरान क्षत्रवंशजान।।

४. एफ॰ एस॰ ग्राउसे, मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमाँगर, भा॰ । पृ० २१-२२

५. कानूनगो, जाट, पृ० १७

#### जाटों की यादव उत्पत्ति

जाटों की परम्परा सिन्धु के पिश्चम क्षेत्र में अपना उद्गम 9 और अपने को यदुवंशी मानती है। पाँचवी शताब्दी का एक अभिलेख उनके ३६ राजकुलों में होने और उनके यदुवंशी होने के दावे को सुदृढ़ करता है। यद्यपि ध्विनगत कठिनाई जाटों की यादव उत्पत्ति के रास्ते में भी है, तथापि इसका निराकरण जाटों की पहचान हैहय यादवों की एक शाखा जात के साथ करने से हो जाता है। 3 यद्यपि इसमें भी एक कठिनाई यह है कि हैहयों का निवास दक्षिण में नर्मदा के किनारे था, जविक जाट सदा से पिश्चमी भारत के निवासी रहे हैं।

यदुवंशी निश्चय ही श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं, जिनके वारे में महाभारत व पुराणों में विस्तृत जानकारी मिलती हैं। ऋग्वैदिक काल में यदु सप्तिसिंधु भूमि में रहते थे और साहसी प्रवृत्तियाँ तथा असनातनी विश्वास उनकी विशेषताऐं थीं। इस कवीले की किवदन्ती के अनुसार यदु राजा ययाति का ज्येष्ठ पुत्र था। १९१ वीं सदी में अलवेक्नी श्रीकृष्ण के वारे में लिखता है, ''तव मथुरा शहर में शासक कंस की वहन से वासुदेव के यहाँ एक वच्चे का जन्म हुआ। वे जट्ट परिवार, पशुपालक, निम्न शूद्र लोग थे।''

प्राचीन यादवो की आधुनिक जाटों के साथ तुलना में हमें कवीलीय स्थिति की एक समान विशेषता हिण्टगोचर होती है। जिस प्रकार यदु की संतित की बहुप्रजा अण्डक, भोज, कुकुर, दर्शणा आदि विभिन्न कवीलों की सम्बद्धता द्वारा मिश्रित यादव जाति उभरती है, वैसे ही जाटों में भी सिनसिनवार, सोगर, खूंटेल, तेनवा, देशवाल आदि विभिन्न गोत्रों की उत्पत्ति की पृथक परम्पराएँ हैं, जो मिलकर जाट जाति को एकरूपता प्रदान करती है। जैसे डेरा गाजीखान के वाव्वर भी अपने को जाट कहते हैं, जो स्पष्ट रूप से यदु वंश से सम्बद्ध वाहरी प्रदेश के लोग थे। इसका संमर्थन भागवत पुराण के एक उद्धरण से होता है, जिसमें कहा गया है कि

१. वाल्टर हेमिल्टन, दि ईस्ट-इण्डिया गर्जेटियर, जि॰ ।, पृ० २३३

२. टॉड, जि० ।, पृ० १२७-२८

३. विष्णु पुराण से पता चलता है कि विख्यात कार्त्तवीर्य अर्जुन के सौ पुत्रों में से एक जयह्वज था। उससे हैहय वंशियों की पाँच वड़ी शाखाएँ प्रचलित हुई, जिनमें से एक का नाम जात या सुजात था।

विष्णु पुराण, अंग्रेजी अनु० एच० एच० विल्सन, पृ० ३३४, पा० टि० २०

४. आर० पी० चन्दा, इण्डो-आर्यन रेसेज, पृ० १६

५. अलवेरूनी का भारत (हिन्दी अनु०), पृ० २८७

६. गजेटियर ऑफ दि डेरा गाजीखान डिस्ट्क्ट (१८६३-६७ ई०), पृ० ५८

७. रोज, पंजाव ग्लॉसरि, जि॰ ॥, पृ॰ ५६, ४७२

राजा सागर ने हैहयों का नाश करने के वाद शक, यवन और वारवरों के विरुद्ध शस्त्र उठाए, जो हैहयों के मित्र रूप में उसके पूर्वजों के विरुद्ध लड़े थे। १

एक अन्य सान्यता के अनुसार परशुराम के फरसे से वचने के लिए यदु वंश के अनेक लोगों ने भी पहाड़ों में शरण ली अथवा निम्न जातियों के बीच अपने को छिपा लिया था। विना उचित संस्कार के वे शूद्रों की तरह विकसित हुए और बाद में ऋपि कश्यप ने उनका उद्धार करके उन्हें क्षत्रिय पद पर पुनः प्रतिष्ठित किया। यह सम्भवतः क्षत्रिय वर्ग का प्रथम निर्माण था, जैसा कि बाद के युग में अग्निकुल का हुआ। इसी कारण वश्यप गोत्री जाट राजपूत रक्त के दावे के साथ, अपने संरक्षक संत के प्रति अच्छी सेवाओं के लिए, प्राचीन यादवों के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं। व

यदि ये लोग मूलतः यदु थे तो इन्होंने जाट नाम कब और क्यों धारण किया, इसकी प्रामाणिक व्याख्या ठीक उसी प्रकार से नहीं की जा सकती, जिस प्रकार से क्षित्रयों के राजपूत कहलाने के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। टॉड ने इसका एक कारण यह बताया है कि यदु वंश की शाखाओं ने जाटों के साथ अन्तिविवाह किया, उस कारण उनका सामाजिक दर्जा घट गया, और उनकी मिश्रित संतान ने माता का नाम ग्रहण कर लिया होगा। 3

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जब भाषायी या नृवशीय आधार पर जाटों की इण्डो-आर्यन उत्पत्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती तब उनकी यदु वंशी परम्परा<sup>४</sup> की विवेक संगत मान्यता को इस आधार पर स्वीकार किया जा सकता है कि इसमें कालक्रमानुसार वाहरी जातियाँ भी शामिल हो गई होंगी। भारतीय

तीन जाति जादवन की, अंधक विस्ती, भोजं। तीन भांति तेई भये, ते फिर तिनहीं षेज ॥ पूर्व जन्म ते जादव विस्ती, तेई प्रकटे आइ सिनसिनी ॥

देखं, मोतीलाल गुप्त, मतस्य प्रदेश की हिन्दी साहित्य को देन, पृ० २१४

१. भागवत पुराण, नवम स्कन्ध, अध्याय VIII, क्लोक ५

२. कानूनगो, जाट, पृ० २२

३. टॉड, जि॰ ।, पृ० १२६ पा० टि० २

४. लगभग सभी प्रारम्भिक जाट शासकों के वंश वर्णन का उल्लेख करते हुए समकालीन कवि उन्हें यदुवंशी वतलाते हैं, देखें, कवि सूदन, सुजान चिरत्र, पृ० ४, कवि सोमनाथ, सुजान विलास (पा० लि०), पृ० १३३ व, कवि उदयराम सुजान संवत् में लिखता है—

इतिहास में वर्ण व्यवस्था के विघटन एवं नए वर्गो के उदय और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त से प्रविष्ट होने वाली विदेशी जातियों की विभिन्न लहरों को देखते हुए जातीय मिश्रण की ऐसी सम्भावनाओं को निर्मूल नहीं कहा जा सकता।

#### भरतपुर का शासक परिवार

भूतपूर्व भरतपुर राज्य के शासक मूलतः अपने को श्रीकृष्ण के वंशज एवं यादव (यदुवंशी) क्षत्रिय मानते हैं। करौली व भरतपुर दोनों के शासकीय घराने सिन्दपाल को अपना संयुक्त पूर्वज मानते है। सिन्दपाल से १२वें क्रम में तहनपाल के अनेक पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ धर्मपाल से करौली और उसके तीसरे पुत्र मदनपाल से भरतपुर के परिवार निकले हैं। यदुवंशी कृष्ण के पौराणिक उल्लेखों के बाद कुछ-कुछ वास्तविक इतिहास धर्मपाल से शुरू होता है, जो तिथिकमकों की सूची के अनुसार कृष्ण के ७७वें वंशज थे। उसकी सम्भावित तिथि ५०० ई० है। कहा जाता है कि वह और उसके उत्तराधिकारी वयाना में रहे थे।

भरतपुर परिवार मदनपाल के वंशज वालचन्द से अपनी उत्पत्ति वतलाता है, जो सिन्दपाल से १६वाँ उत्तराधिकारी था। वालचन्द से सम्वन्धित कहानी इस प्रकार है—एक दिन वालचन्द अपनी परम्परानुसार लूटपाट के लिए गया। मार्ग में वह हिण्डोंन के एक डोगर वंशी जाट से मिला। यह जाट होडल से अपनी पत्नी को गाँव ले जा रहा था। वालचन्द ने जाट व उसकी पत्नी दोनों को वन्दी वना लिया और उन्हें अपने गाँव सिनसिनी ले गया। वालचन्द के अपनी पत्नी से कोई सन्तान नहीं थी, इसलिए उसने इस जाट औरत को अपनी रखेल वना लिया, जिससे विज्जी और सिज्जी दो पुत्र हुए। इन्हें राजपूत समाज से वहिष्कृत कर दिया गया और जाट माना जाने लगा। अपना स्वयं का कोई गोत्र न होने के कारण उन्होंने अपने पैतृक गाँव सिनसिनी से सिनसिनवार नाम धारण किया और उनके वंशज प्रसिद्ध सिनसिनवार जाट कहलाए। वालचन्द के जाट वंशजों में सर्वप्रथम ख्याति प्राप्त करने वाला ऐतिहासिक व्यक्ति सिनसिनी के जमीदार खानचन्द का पुत्र वृज था। उ

१. ए० एच० विंगले, जाट्स एण्ड गूजर, पृ० ६

२. ब्रोकमेन, पृ० २६; ज्वाला सहाय, पृ० २५; इस वंश क्रम की सूची के लिए देखें, आर्कि० सर्वे०, जि० xx, पृ० ६ (१८८२-८३ ई०)

३. ब्रोकमेन, पृ० २६; ज्वालासहाय, पृ० २५; औडायर, फाइनल रिपोर्ट, (१६००-१६०१ ई०), पृ० २६; असेंकिन. इम्पीरियल गर्जेटियर ऑफ इण्डिया, प्राविन्सियल सिरीज़: राजपूताना, १६०८ ई०, पृ० ३२२; सी० यू० एटचीसन, ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज, इंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्स, जि०।।।, पृ० १७५; वृज के पूर्वजों के वंशानुकम के लिए देखें, सुजान चरित्र, पृ० ४-५ और रामकिव का छन्दसार (मत्स्य की देन, पृ० ७७)

#### अध्याय-२

जाट शक्ति का उदय

# जाट शक्ति का उद्य

### प्रारम्भिक इतिहास

ऐतिहासिक हिन्ट से ७वीं तथा ११वीं शताब्दी में मुस्लिम इतिहासकारों के वृत्तान्तों में हम सर्वप्रथम जाटों के विषय में सुनते हैं। सातवीं शताब्दी में सिन्ध में जाटों को ब्राह्मण वंश द्वारा शासित पाते हैं। पेशे की हिन्द से जाट इस क्षेत्र में मुख्यत: कृषक ही थे, यद्यपि सैनिक क्षेत्र में भी वे अग्रणी थे। १०२४ ई० में सोमनाथ से लौटती हुई गजनी के सुल्तान महमूद की सेना पर जाटों का साहसिक आक्रमण सर्वविदित है, जिन्हें दिण्डित करने के लिए उसे भारत पर एक और आक्रमण करना पड़ा था। १ ११६२ ई० में कुतुबुद्दीन ऐवक को जटवान के शक्तिशाली विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो सम्भवतः हरियानवी जाटों का जातीय स्तर पर प्रथम संगठित विद्रोह था। उवलवन के शासन के प्रारम्भिक वर्षों में शेर खाँ को हम भटनेर के आसपास जाटों का दमन करते हुए पाते हैं। मुहम्मद विन तुगुलक को भी इस क्षेत्र में जाटों के विरुद्ध प्रयाण करना पड़ा था। है तैसूर ने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो उसे भी जाटों का सामना करना पड़ा था।

मुग्ल सम्राट वावर जाटों को नीलाम और भेरा की पहाड़ियों के वीच निवास करते पाता है, जहाँ वे गवखर सरदारों के प्रभुत्व में थे। सियालकोट के बाबर के शिविर के निकट जब इन लोगों ने उद्ग्डता प्रदिशत की, तो वावर ने ' उन्हें कठोर दण्ड दिया था। भ वावर की मृत्यु के वाद के अस्थिर युग में कोट कबुलाह

चचनामा, इलियट द्वारा उद्धृत भारत का इतिहास (हिन्दी), जि॰ 1, पृ० १३४

२. इस अभियान के विस्तृत विवरण के लिए देखें, निज्।मुद्दीन अहमद की तवकात-ए-अकवरी (अंग्रेजी अनुवाद), जि॰ । पृ॰ १६

३. ताजुल-मयासीर, इलियट, जि॰ ॥, पृ० १५६

४. बरनी की तारीख-ए-फीरोज्शाही, इलियट, जि॰ ॥, पु० ७३ व १७४

४. तुजुक-ए-वावरी, इलियट, जि० IV, पृ० १७७ व १८२

(मुल्तान के समीपवर्ती) के एक साहसी डकैंत सरदार फतह ख़ान जाट ने लाखी जंगल (रावी-सतलज का मध्यवर्ती क्षेत्र) के सारे इलाके पर अपना अधिकार कर लिया और लाहीर से पानीपत के राजमार्ग को लूटमार एवं उपद्रव द्वारा जामन में रखा। शेरशाह ने १५४३ ई० में पंजाब के गर्वनर हैवत ख़ान नियाज़ी को इस विप्लृत को दवाने के लिए भेजा, जो अनेक अभियानों के बाद उसे समाप्त करने में सफल रहा।

## औरंगज़े व के शासन काल में जाट विद्रोह

लगभग एक शताब्दी की सम्मोहक शान्ति के वाद औरंगजेंव के शासन काल में मुस्लिम शासन के विरुद्ध जाटों का संगठित विद्रोह, जो धार्मिक असिंहण्णुता और भूमि सम्बन्धी अभियानों के विरोध के रूप में गुरू हुआ था, एक अलग घटना नहीं थी। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराई में औरंगजेंव की धर्मनिष्ठ गतिविधियों और प्रशासनिक उत्पीड़न के अभद्र तरीक़ों से विचलित हिन्दू भारत ने करवट बदली। अनजाने में ही यह सम्राट हिन्दू राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान का कारण बना। दूर महाराष्ट्र में जिस नये जीवन का स्पंदन हुआ, उसने उत्तर की तरफ़ बढ़कर हिंदू समाज के गतिहीन अंगों में संचार फूंक दिया। सशक्त जाट विद्रोह भी पहले से चला आ रहा एक प्रभावशाली आन्दोलन था, जो पहले तो राजस्व देने वाले कृषकों से राहदारी व जूटमार करने वालों के रूप में और बाद में राजनीतिक शक्ति के रूप में परि-वर्षित हो गया था।

## मथुरा व आगरा का कृषक-विद्रोह

निस्सन्देह मथुरा व आगरा के किसान इस युग में वदनाम करदाता रहे थे और प्राय: वल प्रयोग द्वारा ही उनसे राजस्व की वसूली होती थी। किन्तु जब राजस्व संग्रहकों और फ़ौजदारों ने अपने प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करना शुरू किया, तो उसकी प्रतिक्रिया ने कृपक जाटों के आन्दोलन को शक्ति तथा संगठित होने की प्रेरणा प्रदान की। इस प्रतिकारात्मक आन्दोलन का पहला शिकार शाहजहां के समय में मथुरा, महावन और कामां पहाड़ी का फ़ौजदार मुर्शीद कुली खान था, जो अपने दुर्दान्त काश्तकारों के विरुद्ध

१. कानूमगो, शेरणाह और उसका समय (हिन्दी अनु०), पृ० ३१२-१५

त्र जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, जि॰ III, पृ॰ २६१; फ़ारकी, औरंगजेंव एण्ड हिंज टाइम्स, पृ॰ १२५

अभियानों का उपयोग अपनी कामिलिप्सा की सन्तुष्टि के लिए करता था। १६६६ ई० में वह जाटों की एक सुदृढ़ वस्ती पर आक्रमण के दौरान गोली लगने से मारा गया था। शाही आदेशानुसार मिर्ज़ा राजा जयसिंह को हम १६३७ ई० में हिण्डौन, १६४७ ई० में महावन और १६५० ई० में कामां, पहाड़ी तथा खोह के विद्रोही किसान जाटों का दमन करते हुए पाते हैं। आहजहाँ के शासन के बन्तिम वर्षों में उत्तराधिकार युद्ध से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाकर मथुरा, आगरा व अलीगढ़ के किसानों ने अशान्ति फैला दी और मार्गो पर लुटेरों का राज्य हो गया था। ठें ठेनवा जाटों ने अपने मुखिया नन्दराम के नेतृत्व में राजस्व देना बन्द कर दिया, यद्यपि युद्ध समाप्त होते ही १६६० ई० के लगभग उसे सम्राट औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। किन्तु इनकी गतिविधियाँ जारी रहीं और जून १६६२ ई० में अलीगढ़ जिले में इतनी अशान्ति फैल गई थी कि राजधानी से उनके दमन हेतु सेना भेजी गई। ब

१. इससे सम्बन्धित एक घटना का वर्णन माआसीर-उल-उमरा में इस प्रकार किया गया है "श्री कृष्ण के जन्म-दिवस पर मथुरा के सामने यमुना पार गोवर्धन (गोकुल) में हिन्दू स्त्री-पुरुष एक विशाल मेले में इकट्ठे होते थे। हिन्दुओं की तरह माथे पर तिलक लगाकर और घोती पहनकर खान (मुर्शीद कुली खान) भीड़ में चला जाता था, और जब किसी सुन्दर रमणी को देखता तो उस पर मेमनों के झुण्ड पर झपटने वाले भेड़िए की भांति झपटता और उन्हें पकड़कर, नाव में विठाकर, जिसे उसके आदमी यमुना किनारे तैयार रखत थे, आगरा भगा ले जाता था। शर्म के मारे हिन्दू कभी यह प्रकट नहीं करते कि उनकी पुत्रियों के साथ क्या हुआ।" माआसीर-उल-उमरा (हिन्दी सनु०), जि०। ८, पृ० ४८६

२. यह युद्ध शाहजहाँ के शासन के ११ वें वर्ष में सम्भल के अन्तर्गत जटवाड़ में हुआ था, मा० उल-उमरा, जि॰ ।, पृ० १२० पा० टि० ४

३. ए डिस्किप्टिव लिस्ट ऑफ फ़रमान, मन्सूर एण्ड निशान, फ़रमान संख्या ३४ (४ जून १६३७) व ४८ (१ जुलाई १६४० ई०)

४. फ्रैंकोइस वर्नियर, ट्रेवल्स इन दि मुग़ल एम्पायर, पृ० ४

प्र. वी० एस० भागव का यह कथन अप्रमाणिक लगता है कि सम्राट ने इस समय नन्दराम को अलीगढ़ का फ़ौजदार नियुक्त कर दिया जो मृत्युपर्यन्त वहीं रहा, क्योंकि लेखक ने जिस स्रोत (मा० आ०, पृ० ५२) का हवाला दिया है, वहाँ पर ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, देखें, राइज ऑफ दि कच्छावाज इन ढूंढाड़, पृ० १२२

६. सरकार, औरंगजेब, जि० ॥, पृ० २०-२१

# संगठित प्रतिरोध का उदय-गोकुला जाट

सम्राट औरंगजेव की कट्टर धार्मिक नीति शै और उसके अधिकारियों की अवैध एवं वलपूर्वक वसूली ने १६६६ ई० के आरम्म में सरकार मथुरा के किसानों को प्रतिरोध के लिए व्यापक जनाधार पर संगठित होने की आवश्यकता दिखाई। इसका प्रारम्भ राजस्व की अदायंगी रोक देने, जागीर व खालसा भूमि पर जवर्दस्ती अधिकार करने, शाही मार्ग को लूटने और सरकारी अधिकारियों का प्रतिरोध करने से हुआ था। सैनिक व नौकरशाही के दमन से यह आर्थिक असन्तोप वढ़कर स्थापित सत्ता के विरुद्ध एक संगठित प्रतिरोध में विकसित हो गया। ठीक इसी समय तिलपत के जमींदार गोकुला ने संगठित प्रतिरोध का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और १६६६ ई० के प्रारम्भ में चारों ओर लूटमार द्वारा अपनी उपस्थित का प्रदर्शन किया। पहली बार जाटों और देहातियों के व्यापक समर्थन के वल पर उसे एक वड़ा गिरोह खड़ा करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली। इसी वल पर मथुरा, आगरा क्षेत्र में सुलग रही जन असन्तोप को ज्वाला की मशाल उसके हाथों में जा पहुँची।

मथुरा के फ़ौजदार अब्दु नवी ख़ान ने इन विद्रोहियों को दिण्डत करने के लिए अप्रैल १६६६ ई० में उनके एक प्रमुख गढ़ मौजा सोहरा पर आक्रमण किया। लेकिन प्रत्याक्रमण के दौरान बन्दूक की एक गोली से वह स्वयं मारा गया, इसके परिणामस्वरूप मुग़ल दस्तों को लौट जाना पड़ा। प्र इस विजय से उत्साहित होकर गोकुला जाट के दस्तों ने सादावाद कस्वे को बुरी तरह से खुटकर जला दिया और

१. मथुरा के केशवराय मन्दिर को क्षति पहुँचाने के प्रयास के वारे में देखें, सरकार, औरंगजेव, जि० ॥।, पृ० २६३, इसी प्रकार एक हिन्दू सन्त ऊधव वैरागी को सम्राट द्वारा दिण्डत किए जाने के वारे में देखें, साक़ी मुस्तद खाँ की माआसीर- ए-आलमगीरी, जदनाथ सरकार कृत अँग्रेजी अनुवाद, पृ० ५३-५४

२. मथुरा के फ़ौजदार अब्दु नवी ख़ान द्वारा अजित विशाल सम्पत्ति यह प्रविशत करती है कि उसका आधार कहीं न कहीं किसानों से अवैध वसूली रहा होगा, देखें, मा० आ०, पृ० ५३

३. दिल्ली के १२ मील दक्षिण पूर्व में।

४. ईसरदास नागर, फुतूहात-ए-आलमगीरी (सीतामऊ प्रति), पृ० ५३ अ

५. मा० झा०, पृ० ५३; मा० उल उमरा, जि० ।, पृ० १२०-२१; लेटर मुग़ल्स, जि० ।, पृ० ३२१; हादी कामवर खान, तजिकरात-उस-सलातीन-ए चग्रताई (सीतामऊ प्रति), पृ० १६३

इस प्रकार आगरा में अनेक स्थानों पर अव्यवस्था फैला दी 1° नवम्बर तक संकट इतना वढ़ गया कि स्वयं औरंगजेंब को प्रभावित क्षेत्र की ओर जाना पड़ा, और हसन अली ख़ान के नेतृत्व में शाही सेना को रीवाड़ा, चन्द्ररवा व सरखुद के विद्रोहियों पर महत्वपूर्ण सफलता मिली। इस सफलता के कारण उसे सफ़ शिकन ख़ान के स्थान पर मथुरा का फ़ौजदार नियुक्त करके गोकुला जाट के दमन का कार्य सींपा गया।

### तिलपत का युद्ध

गोकुला भी अपने २० हजार लोगों के साथ तिलपत से २० मील दूर एक स्थान पर आ डटा, जहाँ दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में शाही सेना के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ। जाट विसानों की अप्रशिक्षित सेना ने अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया, किन्तु साहस मुश्किल से ही अनुशासन एवं शस्त्र सामग्री के अभाव की पूर्ति कर सका। जाट तिलपत लौट पड़े, जहाँ अन्तिम संघर्ष हुआ। युद्ध की भीषणता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पाँच हजार विद्रोहियों को मारने में शाही सेना को अपने चार हजार सैनिक खोने पड़े। इस विजय के बाद ही सम्राट मथुरा से कूच करके एक जनवरी १६७० ई० को आगरा पहुँचा।

गोकुला अपने परिवार तथा सात हजार साथियों के साथ बन्दी बना लिया गया था। विद्रोहियों को सवक सिखाने के उद्देश्य से, शाही आदेश से आगरा कोतवाली के चवूतरे पर गोकुला के शरीर के दुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। उसके परिवार को वलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। कि किन्तु गोकुला का विलदान व्यर्थ नहीं गया, उसने जाटों के दिलों में स्वतन्त्रता के नये अंकुरित पौधे को सींचा था।

### निर्भीक नेतृत्व-राजाराम जाट (१६८६-८८ ई०)

एक नेता की समाप्ति से संकट समाप्त नहीं हुआ और सम्राट की कठोर दमन तथा धार्मिक उत्पीड़न की नीति पने गोकुला के बलिदान की आभा को जाज्वल्यमान वनाए रखा। यद्यपि अगले कुछ वर्षो तक शान्ति वनी रही, किन्तु

१. सरकार, औरंगजेव, जि० ॥।, पृ० २६४

२. मा० आ०, पृ० ५७

३. मा॰ आ॰, पृ॰ ५८; इस युद्ध के विस्तृत विवरण के लिए देखें, ईसरदास, पृ॰ ५३ अ व ५३ व

४. मा० आ० ५८; मा० उल उमरा, जि० ।, पृ० १२१ व जि० v पृ० ४२४

४. मा० आ०, पृ० ६० व ६२-६३

जून १६=१ ई० में एक बार फिर ग्रामीणों ने हथियार उठाए, जिसमें आगरा परिसर का फ़ौजदार मुल्तफ़त ख़ान मारा गया !

संघर्ष का क्षेत्र अब काही नगर आगरा से हटकर अधिक सुरक्षित स्थल वर्तमान भरतपुर क्षेत्र में सिनिसिनी वन गया । सिनिसिनी के जमींदार खानचन्द के पुत्र बूज ने अपने सगोत्रीय बन्धुओं को संगठित करके इस क्षेत्र में सर्वप्रथम शाही सेना से ट्वकर लेकर ख्याति प्राप्त की थी। 3 शीघ्र ही सिनिसनी के जाटों को राजाराम के रूप में एक योग्य और साहसी नेता मिला, जो बूज के भाई भगवन्त या भण्डा के का पुत्र था। उत्पीढ़ित जाट किसानों में नेतृत्व की आवश्यकता और सम्राट

खानवन्द के भयो कुँवर ब्रजराज महीपति, ताक सुत छः भए जायो प्रताप अति । भावसिंह अतिराम और चुरामिन ठाकुर,

बुधिसह, मलिसह, कुशलिसह भयो-दिवाकर । पथैना रासो (पा० लि०), पृ० १ इन विवरणों से स्पष्ट है कि चूड़ामन और भाविसिह (वदनिसह का पिता) वृज की सन्तान थे, और राजाराम सम्भवतया वृज के भाई भज्जा का पुत्र या । वाद के सभी लेखक इसी मान्यता का पालन करते हैं।

१. वही, पु० १२८

२. भरतपुर से १६ मील उ० प० में तथा डीग से = मील दक्षिण में।

इ. सुजान चरित्र, पृ० ५; मजमाउन अख़वार, इलियट, जि० viii, पृ० २७१; ज्वाला सहाय लिखता है कि वह प्रारम्भ में केवल २०० अनुयायियों का नेता था, और उसने शाही दस्तों पर हमला करके अऊ (डीग के ४ मील द० पूर्व में, सिनसिनी इसी अऊ परगने के अन्तर्गत था) के महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, भरतपुर, पृ० २५

४. समकालीन फ़ारसी ग्रन्थों द्वारा चुडामन व राजाराम के पिता का एक ही नाम 'भज्जा' वतलाए जाने से वज एवं भगवन्त के एक ही व्यक्ति होने के वारे में भ्रान्ति पैदा हो गई है। ईसरदास एकमात्र प्रारम्भिक समकालीन लेखक है, जो चुड़ामन को राजाराम के भाई का पुत्र वतलाता है (फूतुहाते आलमगीरी, १३५ व), किन्तू अन्य कोई भी स्रोत इसका समर्थन नहीं करता है। इसके बाद माआसीर-ए-आलमगीरी और मुन्तख्व-उल-लुबाव महत्व के ग्रन्थ हैं, जो चूड़ामन के पिता का नाम भज्जा बतलाते हैं। फ्रेंज गोटलियब के मतानुसार भूण्टा (बुज या भज्जा के लिये प्रयुक्त अपभ्रंश) के दो पुत्र हुए-भावसिंह तथा चूड़ामन (पशियन हिस्ट्री ऑफ जाट्स, मूल पृष्ठ १४ व, अँग्रेजी अनु० वंगाल पास्ट एन्ड प्रेजेण्ट-दिसम्बर १९५५ ई०)। हरसुखराय के अनुसार सिनसिनी के जमींदार भज्जा के तीन पुत्र थे-चूड़ामन, वदनसिंह (मावसिंह होना चाहिए) और राजाराम (मजमाउल अख्वार, इलियट, था।, पू॰ २७१)। ऐसा प्रतीत होता है कि वज तथा भगवन्त (भगजा) का भातत्व प्रेम एवं पारिवारिक सुत्र इतना घनिष्ठ या कि समकालीन फ़ारसी लेखकों ने चूड़ामन व राजाराम की भिन्न पैतकता को न समझकर दोतों के पिता के लिए सुनी हुई सूचना के आधार पर एक ही खब्द 'भज्जा' का प्रयोग किया। सुरजमल का समकालीन कवि बर्खराम अपने काव्य 'सिहासन बत्तीसी' में स्पष्ट लिखता है, "ब्ज भगवत ना वंश में उपजे सुप के नोक ।" (मत्स्य की देन, प० २००) वाद के एक अन्य कवि चतुरा राय ने लिखा है-

शीरंगज़ेव की उत्तर भारत से निरन्तर अनुपिस्थित ने राजाराम को, जिसे अपने परिवार से नेतृत्व एवं लूटमार की स्वाभाविक शिक्षा मिली थी, अपनी क्षमता के प्रदर्शन का सुनहरा अवसर प्रदान किया। राजाराम न केवल सिनसिनवार जाटों का सर्वमान्य नेता वन गया, विल्क उसने सोगर वर्ष के स्वामी रामचेहरा के तेतृत्व में सोगरिया जाटों को भी अपने साथ मिला लिया। राजाराम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उसने जाटों के विभिन्न गोत्रों तथा गुटों के वीच एकता स्थापित की, और प्रत्येक जाट किसान को सैनिक प्रशिक्षण प्रटान करके, उन्हें हथियारों से लैस करके एक सशक्त एवं नियमित सैनिक संगठन की स्थापना की।

आगरा के निकट तक और शाही मार्गों पर तेजी से बढ़ते हुए जाट उपद्रयों के कारण सम्राट ने ३ मई १६८६ ई० को सेनापित ख़ान-ए-जहाँ को राजाराम के विरुद्ध रवाना किया। ४ राजाराम ने इसी समय धौलपुर के निकट प्रसिद्ध तूरानी योद्धा अगहर ख़ान के काफ़िले पर हमला करके ख़ान को मार डाला, ४ और शीघ्र ही जाट शक्ति केन्द्रों सिनसिनी व सोगर को नष्ट कर देने की ख़ान-ए-जहाँ की योजना का करारा जवाब दिया। ६ राजाराम के दु:साहस तथा ख़ान-ए-जहाँ की

१. भरतपुर कें ४ मील उत्तर में व सिनसिनी के १४ मील पूर्व में।

२. वैण्डल द्वारा फैंच में लिखा गया जाट इतिहास ही एकमात्र स्रोत है जो राम-चेहरा का उल्लेख करता है (सरकार द्वारा उद्धृत)। यह सम्भव है कि यह रामचरन जाट हो, १६८८ ई० में जिसके द्वारा खुर्जा व पलवल की लूट का समाचार केशोराय द्वारा रामसिंह को भेजी गई रिपोर्ट में दिया गया है। देखें, फ़ारसी वकील रिपोर्ट, जि०।, संख्या ११७

३: कानूनगो, जाट, पृ० ४०; बूल्जले हेग, कैम्ब्रिज हिस्ट्री बॉफ इण्डिया, पृ० ३०४ ४. मा० आ०, प० १६८: कामबर, प० २२३: इन दोनों स्रोतों तथा बाद की

४. मा० आ०, पृ० १६८; कामवर, पृ० २२३; इन दोनों स्रोतों तथा बाद की घटनाओं से इस वात की पुष्टि होती है कि इस कार्य के लिए ख़ान-ए-जहाँ. का घुनाव राजधानी के ठीक नाक के नीचे जाट विद्रोह की गम्भीरता का ही परिणाम था न कि दक्षिण से उसकी उपस्थिति से छुटकारे का, जैसा कि एम० अतहर अली (औरंगजें व कालीन मुगल अमीर वर्ग, पृ० १५३) ने लिखा है।

५. विस्तृत विवरण के लिए देखें, ईसरदास, पृ० १६४ व; खाफ़ी खाँ के अनुसार यह घटना १६६१ ई० की है (मुन्तख्व-उल-लुवाव, जि० ॥, पृ० ३६४, इलियट द्वारा उद्धृत), जबिक सरकार एवं कानूनगों के अनुसार यह राजाराम के समय की ही घटना है, जो परिस्थितजन्य प्रमाणों के अनुसार अधिक युक्तिसंगत है।

६, अर्जदान्त, पोप कृष्णा ११ वि० सं० १७४३ और कार्तिक कृष्णा ४ वि० सं० १७४४

विफलता ने सम्राट की चिन्ता को वढ़ा दिया, अतः दिसम्वर १६८७ ई० में शहजादे वेदार वख्त को जाटों के विरुद्ध सर्वोच्च कमान सौंपकर पहले आमेर के राजा राम-सिंह को तथा वाद में उसके उत्तर।धिकारी विश्वनसिंह को मथुरा की फ़ौजदारी स्वी-कृत कर उसकी सहायता का आदेश दिया।

किन्तु जब तक बेदार वस्त पहुँचता, राजाराम विभिन्न छापामार आक्रमणों तथा भारी लूटमार द्वारा व्यवहारतः आगरा जिले में मुगल सत्ता का अन्त कर चुका था। २७ फरवरी १६८८ ई० को उसने सिकन्दरा स्थित अकबर के मक़बरे को लूटकर मुग़ल प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुँचाया।

# राजाराम की मृत्यु और सिनसिनी का पतन

वेदार बख्त के पहुँचने के पूर्व ही राजाराम की अप्रत्याशित मृत्यु ने इस अभियान की विशाल तैयारी के अनुरूप शक्ति परीक्षण की वास्तविक कसौटी को समाप्त कर दिया था। लगभग इसी समय मेवात में वागथेरिया में जमींदारी के मामलों को लेकर चौहान व शेखावतों के बीच हुए संघर्ष में राजाराम ने चौहानों के पक्ष में भाग लिया। अ जुलाई १६८६ ई० को बीजल गाँव के निकट हुए इस भीषण युद्ध में सिपहदार खाँ (मेवात का फ़ौजदार, जिसकी एक टुकड़ी शेखावतों के पक्ष में युद्ध कर रही थी) के एक बन्दूकची की गोली से राजाराम मारा गया। जो लोग गोकुला को दिए गए कूर दण्ड को भूल गए थे, उन्हें सबक सिखाने के उद्देश्य

१. ईसरदास, पृ० १३२ वः निकोलाओ मन्न्ची, स्टोरिआ डो मोगोर (इरिवन कृत अँग्रेजी अनुवाद), जि० ॥, पृ० ३२०ः तारीख़ के लिए, फ़ा०व० रि०, जि० ॥, संख्या ११५, केशोराय द्वारा रामिसह को ॥

२. अलवर के २४ मील उत्तर पूर्व में।

३. वेदार वस्त के नेतृत्व में दक्षिण से जो विशाल सेना राजाराम का दमन करने के लिए भेजी गई थी उसका इस युद्ध में भाग लेना सम्भव नहीं था, क्योंकि उसने २७ जून १६८८ ई० को नर्मदा पार की थी (फ़ा० व० रि० ।, संख्या १३६, द्र रमजान १०६६ हिज्जी)। मथुरालाल शर्मा ने इस युद्ध में कोटा व बूँदी के शासकों के भाग लेने की जो वात लिखी है, वह सही नहीं है (कोटा राज्य का इतिहास, जि० ।, पृ० २०७), क्योंकि स्वयं उन्होंने जिस स्रोत का उल्लेख किया है (वंश भास्कर, पृ० २८८७ पर वि० संवत् १७४६ चैत्र शुक्ला), उसके अनुसार यह साल भर वाद सिनसिनी में लड़े गए युद्ध का वृतान्त है।

रेवाड़ी से १८ मील दक्षिण व तिजारा से २० मील पूर्व में स्थित वीजवर ।

से सम्राट औरंगज़ेव ने राजाराम के सिर को भी आगरा की कोतवाली पर लटकाने के आदेश दिए। <sup>9</sup>

राजाराम की मृत्यु और वेदार वस्त के आगमन ने मुगल अभियानों में नई जान फूँक दी। दिसम्बर में सोंख का दुर्ग जीत लिया गया तथा फरवरी १६ ६६ ई० में सिनिसिनी का घेरा डाल दिया गया, जिसकी रक्षा का भार राजाराम के ज्येष्ठ पुत्र जोरावर के कन्धों पर था। किन्तु एक ओर विश्वनिसिह के साथ वैदार वस्त के मतभेदों ने तथा दूसरी ओर मथुरा-महावन, कामां-पहाड़ी तथा दोआव में खैर के विद्रोही जाटों ने सिनिसिनी पर मुगल दवाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ततः प्रवल प्रतिरोध के पश्चात् जनवरी १६६० ई० में शाही सेना सिनिसनी पर अधिकार करने में सफल हुई। अजोरावर गिरफ्तार करके दक्षिण भेज दिया गया। प

१. ईसरवास, पृ० १३४ अ व ब; मा० भा० (युद्ध का वर्णन नहीं है), पृ० १८६; फ़ा० व० रि०, ।, संख्या १४४, ३० जुलाई १६८८ ई०; वैण्डल का यह वृतान्त सही नहीं है कि रामचेहरा शहजादे के हाथों में पढ़ गया और राजाराम पीछे हटता हुआ गम्भीर रूप से घायल हो गया और घावों के कारण कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। रामचेहरा का सिर काट लिया गया और सार्वजिनिक रूप से आगरा किले के सामने वाजार के ऊपर विशाल दरवाजे पर लटका दिया गया (सरकार द्वारा उद्धृत, औरंगजेंव जि० ४, पृ० २६६ पा० टि०)। साक़ी मुस्तैद खाँ और ईसरदास समान रूप से रामचेहरा की उपेक्षा करते हैं, और कहते हैं कि वह राजाराम था, जिसका सिर आगरा कोतवाली पर लटकाया गया था।

२: हमीदउद्दीन ने औरंगजेंब के पत्र के हवाले से लिखा है कि इस समय बैदार वख्त ने राजाराम जाट के पास, सिनसिनी के घेरे के दौरान यह मौखिक सन्देश भिजवाया था कि वह अपने भाई की कन्या शहजादे को देकर स्वयं किले के बाहर चला आवे (अहकाम-ए-आलमगीरी, मूल पृ० २१ व व २२ अ, सरकार कृत अंग्रेजी अनुवाद से उद्धृत)। वस्तुतः यह सन्देश राजाराम के पुत्र जोरावर को भिजवाया होगा।

३. विस्तृत विवरण के लिए देखें, कानूनगो, हिस्ट्री आँफ दि बेरोनिकल हाउस ऑफ हिग्गी, पू० ८० से ६० (अप्रकाशित टंकण प्रतिलिपि, सीतामक)।

४. मा० आ०, पृ० २०२; ईसरदास, पृ० १३६ व १३७ व;

४. कामवर, पू० २३१; उपेन्द्रनाथ शर्मा का यह कथन सही नहीं है कि दक्षिण में सम्राट औरंगजें व के शिविर में उसका निर्देयतापूर्वक कत्ल कर दिया गया (जाटों का नवीन इतिहास, पू० १४२)। क्यों कि पाँच वर्ष बाद ही हम उसे शाही शिविर से छूटकर आने के वाद सिनसिनी की मुक्ति के लिए प्रयास करते हुए पाते हैं, देखें, श्यामसिंह की अर्ज दाश्त, श्रावण कृष्णा १४ वि० संवत् १७४४ (७ जुलाई १६६७ ई०)।

# जाट कछवाहा संघर्ष की विभीषिका (१६६०-१६६४ ई॰)

सिनसिनी की विजय के बाद जाटों के विरुद्ध मुग़ल अभियान की बागडोर कछवाहा राजा विश्वनिसिंह को सौंप दी गई। विश्वनिसिंह ने ६ महीनों में जाटों को नष्ट करने का लिखित आश्वासन दिया था, परन्तु इस कार्य में उसे ६ वर्ष लग गए। इस अभियान के सफल संचालन का श्रेय उसके अतालिक और मुख्य सेनापित हरीसिंह खंगारोत को है, जिसने मृत्युपर्यन्त (१६६५ ई०) सैकड़ों युद्धों में अभूतपूर्व साहस एवं क्षमता का प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ जाटों ने अब सिनसिनी को अपनी स्वतन्त्रता का प्रतीक बनाकर सामृहिक नेतृत्व में ब्यापक संघर्ष छेड़ दिया। वृज, उसके पुत्र भावसिंह, अनिराम (या अतिराम), चूड़ामन तथा राजाराम के द्वितीय पुत्र फतहिंसिंह ने सिनसिनी के चारों ओर प्रत्येक मौजे व नगले को संघर्ष के लिए तैयार किया। दोआब में अमरिसंह जाट और नन्दा जाट ने सिनसिनी के जाटों से सम्पर्क बनाए रखा। जमींवारियों के प्रलोभन में इस क्षेत्र के अधिकांश जमींवारों ने जाटों का साथ दिया। करीली के यादव राजपूतों, नदवई में हरिकशन चौहान, वयाना, हिण्डौन, भुसाचर में रणसिंह व श्योंसिंह पंवार तथा कामां, पहाड़ी व मेवात में मेव व नक्कों ने जाटों का साथ दिया।

भामेर के दीवान रामचन्द्र के एक पत्र से जाट आक्रमणों में व्यापक पैमाने पर वृद्धि एवं आतंक पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। मई १६६१ ई० में कछवाहा सेना को जाटों के दूसरे सुदृढ़ दुर्ण सोगर में आश्चर्यजनक सफलता मिली। किन्तु अवार का दुर्ण उनके लिए दूसरी सिनसिनी सिद्ध हुआ, जो कठिन एवं लम्बे संघुर्ण

१. सिनसिनी के पतन के बाद कुछ वर्षों तक तो फतहसिंह ने संघर्ष जारी रखा, किन्तु बाद में इस्लाम अंगीकार करके ३०० जात व १०० सवार का मुगल मनसब स्वीकार कर लिया और उसका नाम फ़तहउल्लाह हो गया (फ़ारसी अख़वारात, २६ नवम्बर १७०६ ई०)। कानूनगो का यह अनुमान सही नहीं है कि वह अक्तूत्रर १६६२ ई० में पिगोरा गढ़ी की रक्षा करते हुए मारा गया (हिस्टारिकल एसेज, पृ० ५५), क्योंकि हम उसे १७०२ ई० में नन्दा जाट के विरुद्ध लड़ते हुए पाते हैं (फ़ा० अख़०, २२-२३ अप्रेल १७०२ ई०)।

२. अर्ज्दाश्त, मार्गशीर्ष कृष्णा ८, वि० सं० १७४७।

३. मा० आ०, प्० २०५; ईसरदास लिखता है, 'जब कछवाहा राजा सोगर पहुँचा तब संयोग से दुर्ग के दरवाजे अन्त प्रवेश के लिए खुले हुए थे। आक्रमणकारियों ने सरपट अन्दर प्रवेश करके प्रतिरोध करने वालों को मौत के घाट उतारकर ५००विद्रोहियों को बन्दी बना लिया।' फुतूहाते आलमगीरी, पू०१३७ अ व व।

के वाद मार्च १६६२ ई० में जीत लिया गया। वर्षा ऋतु ं कासीट व पिगोरा तथा १६६३ ई० के प्रारम्भ में जाटों को सोंख, रायसीस, वनी वाथोली व भटौली की गढ़ियाँ खोनी पड़ी। १६६४ ई० में कछवाहा सेना को आगरा—वयाना क्षेत्र में अनेक रक्त रंजित युद्धों में जाट विद्रोहियों को कुचलने और खदेड़ने में उल्लेखनीय सफलताएँ मिली। विश्वनिसह का अन्तिम महत्वपूर्ण अभियान नन्दा जाट के विरुद्ध था। एक लम्बे और विकट संघर्ष के वाद, जिसके बीच ५ अप्रेल १६६५ ई० को हरीसिंह को अपने प्राण खोने पड़े, कछवाहा सेना मई में जावेर की गढ़ी पर अधिकार करने में सफल हुई, फिर भी नन्दा जाट वहाँ से बच निकलने में सफल हो गया और १७०८ ई० तक शाही सेना से संघर्ष करता रहा। व

### स्वतन्त्र जाट शक्ति की स्थापना : चूड़ामन जाट (१६६४-१७२१ ई०)

जाटों का नवीन नेता सिनसिनी के जाट जमींदार वृजराज का पुत्र चूड़ामन था। जाट जाति को राजनैतिक महत्त्व दिलाने वाला वह प्रथम जाट था, जो जाटों हारा चुना हुआ नेता था। अब तक चले आ रहे जाट आन्दोलन को उसने अपनी अभूतपूर्व संगठन क्षमता, राजनैतिक विलक्षणता और चतुराई के वल पर एक राज्य की रचना में वदल दिया। सही अर्थों में वह भरतपुर के प्रथम ऐतिहासिक जाट राज्य का निर्माता था। चूड़ामन जाट का जीवन-चरित स्वतन्त्रता के लिए जाट संघर्ष का ज्वलन्त वृतान्त है, जिसका प्रारम्भ सादाबाद के गोकुला जाट के विद्रोह से हुआ था। कानूनगो के शब्दों में, "वह असफल देशभक्त और सफल विद्रोही था, जो यथार्थतः स्वतन्त्रता में मरा था, यद्यपि उसे राजोचित सम्मान और पदिवर्यां प्राप्त नहीं थी।" "

१. फ़ा० व० रि०, 1, संख्या ३१३, १६ जून १६६२ ई०

२. कातूनगो, दिग्गी, पृ० १४०-४७; नरेन्द्र सिंह, थर्टी दिसाइसिव बैंटल्स ऑपा जयपुर, पृ० ६२; उप्रेन्द्र शर्मा का यह कथन सही नहीं है कि इस समय (१६६५ ६०) नग्दा जाट मारा गया (जा० न० इ०, पृ०८५), क्योंकि फ़ा०अख०, २२-२३ अप्रैल १७०२ ई० में उसकी गतिविधियों का विवरण मिलता है। श्रीकृष्ण भट्ट विरचित ईश्वर विलास (पृ० ३८) का यह संदर्भ भी सही प्रतीत नहीं होता, जिसमें वि० संवत् १७४६ (१६८६ ई०) में विश्वनसिंह द्वारा जुआर (जावेर) दुगं को नष्ट करने का उल्लेख है, जविक यह घटना १६६५ ई० की है, देखें, फ़ा० व० रि०, 1, संख्या ६२८, १३ जुलाई १६६५ ई०

३. ज्वाला सहाय, पृ० २६; जे० ए० देवनीश, दि भवन्स एण्ड गार्डन पेलेसेज साँफ डीग, पृ० २

४. कानूनगो, एसेज, पृ० ५०

### [ 38 ]

चूड़ामन में संगठन की तथा अवसरों का चतुरतापूर्वक लाभ उठाने की प्रतिभा थी। प उसके चरित्र में जाटों की हठधर्मी, मराठों की चालाकी और राजनैतिक दूरदिशता का सम्मिश्रण था। व

इमाद का लेखक चूड़ामन के प्रारम्भिक जीवन के बारे में लिखता है, "उसने अपने जीवन का प्रारम्भ गाड़ियों और राहगीरों को जूटने बाले बटमारों के दल के नेता के रूप में किया था। थोड़े ही समय में उसने अपनी कमान में ५०० घोड़े और १००० पंदल इकट्ठें कर लिए थे। नन्दा जाट भी अपने १०० घुड़सवारों के साथ उसके साथ शामिल हो गया था। व्यापारिक गाड़ियों की जूटमार से चलने वाला संगठन जब काफी विशाल हो गया तो उसने परगनों को जूटना शुरू किया।" वैण्डल के अनुसार, "अपने पूर्वजों से अधिक साहसी होने के कारण उसने न केवल अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, बिल्क उन्हें बन्दूकचियों व घुड़सवार सेना से मजबूत बनाया, जिन्हें भी घ्र ही मैदान में उतारकर, मार्ग में दरवार के अनेक मन्त्रियों को जूटा, उसने शाही तोपखाना और प्रान्तों से भेजे जाने वाले राजस्व को भी जूटा।"

### जाटों का सर्वमान्य नेता

चूड़ामन के इतिहास को दो भागो में वाँटा जा सकता है—(१) १६६५ ई० से, जब वह जाटों के सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आया, १७०७ ई० में औरंगज़ व की मृत्युपर्यन्त, (२) १७०८ ई० में मुग़ल मनसब स्वीकार करने से लेकर १७२१ ई० में अपनी मृत्यु तक । १६६५ ई० के पूर्व सिनिसनी के घेरे के समय (जनवरी १६६० ई०) वह वच निकलने में सफल हो गया था और उसका नाम विद्रोही नेताओं की उस सूची में दर्ज था, जिन्हें जीवित या मृत पकड़ना था। प्र जाट-कछवाहा संघर्ष के दौरान अपनी योग्यता एवं साहस के वल पर उसने अपनी नेतृत्व शक्ति प्रमाणित कर दी थी। जून १६६४ ई० में रतनगढ़ पर कछवाहा सेना के अधिकार के वाद उसे चम्बल के दक्षिण में कहीं शरण लेनी पड़ी थी। यह चूड़ामन के जीवन का सर्वाधिक संकटप्रव समय था, जब वह अविजित इच्छा शक्ति एवं जहर की खुराक के अतिरिक्त सब कुछ खो चुका था। द

१. जदुनाथ सरकार का लेख, 'जाट और गौड़' मॉडर्न रिव्यू, अक्तूबर १६२३ ई०

२. कानूनगो, जाट, पृ० ४५

३. गुलाम अली, इमाद-उस-सादात, पृ० ५५ (कानूनगो द्वारा उद्धृत)

४. वैण्डल, पृ० ४१

प. हिग्गी कलेक्शन, शीट संख्या २६१, १७ मई १६६४ ई०

६. कानूनगो, एसेज, पू० ४६

किन्तु मार्च १६६५ ई० में हरीसिंह के मारे जाने और जुलाई १६६६ ई० में वेदारवछत के साय विश्वनित्त के काबुल चले जाने पर चूड़ामन को अपनी शक्ति को पुनः संगठित करने का अवसर मिला और उसने थून है (जाटौली थून) में सिन-सिनी से भी अधिक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करके उसे अपनी शक्ति का केन्द्र बनाया। इस वीच सम्भवतः १८ वीं सदी के प्रारम्भ में वृज और उसका पुत्र भावसिंह मुगलों से अपने पैतृक गाँव सिनसिनी की रक्षा करते हुए मारे गए। अन्ततोगत्वा १७०४ ई० में चूड़ामन सिनसिनी को मुक्त कराने में सफल हुआ, किन्तु यह सफलता क्षणिक सिद्ध हुई और ६ अक्टूबर १७०४ ई० को आगरा के नाज़िम मुखत्यार खान ने दूसरी वार सिनसिनी पर शाही अधिकार स्थापित कर लिया। ध

### जाजऊ का युद्ध और शाही दरबार में प्रवेश

सम्राट औरंगज़ व ने जब दक्षिण में अपनी निढ़ाल आँखें वन्द की तो चूड़ामन को अपनी शक्ति का विस्तार करने का सुअवसर मिला। जाजऊ के युद्ध क्षेत्र (जून १७०७ ई०) से उसका भाग्योदय हुआ, जहाँ उसने आजम और मुअन्जम की सेनाओं को समान रूप से लूटा। हिलूट की विशाल सम्पत्ति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसने नवीन सम्राट के प्रति निष्ठावान रहने का निश्चय किया। अतः उसने १५ सितम्बर १७०७ ई० को आगरा में सम्राट वहादुरशाह को नजर एवं पेशकश भेंट की। वहादुरशाह ने अपनी 'दण्डित न करने और समझौते की नीति' के अनुरूप,

१. सिनसिनी के प्रमील पश्चिम में।

२. टॉड (III, १२४८); ओडायर (II, २४) और ग्राउसे (I, २२) के अनुसार चूड़।मन ने धून और सिनसिनी के दो दुर्गों का निर्माण किया था। वस्तुतः चूड़ामन ने सिनसिनी दुर्गं का केवल पूर्निर्माण ही किया था। गोकुल चन्द दीक्षित के अनुसार चूड़ामन ने धून में जो अपना पृथक राज्य कायम किया, उसमें प्रारम्भ में केवल ५० गाँव थे, वृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० २०

ज्वाला सहाय, पृ० २६; ओडायर, जि० ॥, पृ० २५; देशराज, जाट इतिहास, पृ० ६३३

४. कानूनगो, जाट: पृ० ४७; सरकार, औरंगज़ व, जि० v, पृ० ३०३

४. मा० आ०, पू० २६५-६६; फा० अख०, २४ रजव, १११७ हिच्ची; इनायतुल्ला, अहकाम-ए-आलमगीरी (सीतामऊ प्रतिलिपि), जि० ।, पू० ६६ व

६. खाफ़ी खाँ, ।।, ७७६; मा० उल उमरा, ।, १२३; लेटर मुग़ःस, ।, २७; बी०एस०भटनागर, हिस्ट्री ऑफ राजपूताना (अप्रकाशित शोध प्रवन्ध), पृ०१६२

७. फ़ा॰ अखु॰, २८ जमादि-उल-अन्वल, १११६ हिच्नी

न कि इनाम के वतौर, चूड़ामन को क्षमा प्रदान कर उसे १५०० जात व ५०० सवार का मनसव तथा दिल्ली आगरा शाही मार्ग का दायित्व सौंपा। किन्तु जव चूड़ामन ने शाही मनसव की आड़ में सिनिसनी को पुनः हस्तगत कर लिया, और राहजनी द्वारा शाही मार्गों पर भारी आतंक स्थापित कर लिया, तो सम्राट के आदेश से रजा वहादुर कौल के नेतृत्व में शाही सेना ने उसे पराजित कर १३ दिसम्बर १७०७ ई० को तीसरी बार सिनिसनी दुर्ग को नष्ट कर दिया।

# विद्रोही गतिविधियों को कूटनीतिक कवच

एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ की भाँति चूड़ामन ने एक वार फिर मुनीम ख़ान की सहायता से वहादुरशाह के कीप को शान्त किया, जिससे एक और वह शाही आवरण में टूटती हुई मुगल एता से अपनी शक्ति का विस्तार कर सके, वहीं दूसरी ओर अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी आमेर के कछवाहा राजा सवाई जयसिंह से अपने राज्य की सुरक्षार्थ, राजनैतिक स्तर पर सामना कर सके। अपनी विद्रोही गति-विधियों पर राजभिक्त का आवरण चढ़ाने के लिए उसने शाही अभियानों में वढ़ चढ़कर भाग लिया। जयसिंह के विरुद्ध मेवात के फ़ौजदार सैय्यद हुसैन ख़ान के नेतृत्व में पहले शाही सेना में शामिल हो जाना और वाद में ३ अक्तूवर १७०८ ई० के सांभर युद्ध में भाग न लेना उसकी कूटनीति का ही अंग था। विस्वय में कामां के युद्ध में चूड़ामन ने मुगल सेवा में अपने रक्त की प्रथम वूँद वहाई थी।

१. लेटर मुग़ल्स, 1, ३२२; सतीशचन्द्र, पार्टीज एण्ड पॉलिटिक्स ऐट दि मुग़ल कोर्ट, पृ० १२२; जगदीश नारायण सरकार लिखते है कि आजम की सेना को लूटने पर वहादुरशाह ने इनाम में यह मनसब दिया, ए स्टडी ऑफ दि एटीन्य सेन्चुरी इण्डिया, पृ० ३८१।

२. बहादुरशाह के प्रारम्भिक शासन काल में शाही मार्ग के ख़तरों का जीवित चित्रण यार मुहम्मद द्वारा किया गया है। मथुरा व दिल्ली के बीच शाही मार्ग पूर्णतया दो महीनों के लिए ठप्प हो गया था (इरिवन द्वारा उद्धृत दस्तूर-उल-इंशा, पु० १३०)।

३. फ़ा० अख़॰, १८ रमजान, १११६ हिन्त्री।

४. अर्जदाश्त, जैन्नसिंह द्वारा जयसिंह को, कार्तिक कृष्णा ६, वि०सं०१७६४; भटनागर राजपूताना, पृ० १००; राम पाण्डे ने सांभर युद्ध में चूड़ामन के भाग लेने और युद्ध की तिथि का जो वर्णन किया है (भरतपुर अप टुं१=२६, पृ० १४), वह प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता है।

५. फ़ा० अखु० २२-२७ नवम्बर १७०८ ई०; हिसाइसिव वैटल्स, पु ७८

सांभर और कामां के युद्धों में राजपूतों की विजय तथा वहादुरणाह द्वारा उनके साथ समझौते की सम्भावना को व्यान में रखते हुए, जनवरी १७०६ ई० में चूड़ामन ने जयसिंह के साथ एक समझौता कर लिया। किन्तु इस समझौते की आड़ में चूड़ामन ने राजपूत जमींदारियों के उन्मूलन और कछवाहों द्वारा अधिकृत जाट को जों को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया। अक्तूवर १७०६ ई० में उसने सोगर एवं मुसावर जीत लिया, और शीघ्र ही कामां, खोहरी, कोट, खूँटहड़े, ईटहेड़ा, जाड़िला तथा चौगड़दा सहित अनेक स्थानों पर अपने थाने कायम करने में सफलता प्राप्त की। 3

जून १७१० ई० में चूड़ाभन वहादुरशाह के सिक्ख अभियान में शामिल हो गया। दिसम्बर में साधौरा तथा लोहागढ़ के युद्धों में उसने वढ़ चढ़कर भाग लिया और फिर सम्राट के साथ लाहौर तक पहुँचा। लाहौर के उत्तराधिकार युद्ध में वह अज़ीमुश्शान का साथी था। पिकन्तु इस पक्ष की पराजय पर नए सम्राट जहाँदारशाह से संशक्तित चूड़ामन ने अपने क्षेत्र में लौटकर शाही राजमार्ग पर पुनः चूटमार प्रारम्भे कर दी, जिसके परिणामस्वरूप राजधानी तक अशान्ति फैल गई। कि फर्ष ख़िसयर के आगरा की ओर वढ़ने के समाचार से भयभीत, सुरा और सुन्दरी के दास नवीन सम्राट ने चूड़ामन को बिना शर्त क्षमा प्रदान कर उसे पुराना मनसव लौटा दिया। इस प्रकार जहाँदारशाह चूड़ामन को अपनी सेना में शामिल करने में सफल हुआ। किन्तु जनवरी १७१३ ई० के युद्ध में चूड़ामन ने अपनी चिर-परिचित शैली में दोनों पक्षों को समान रूप से लूटा और लूट की विशाल सामग्री के साथ यून लौट आया। वि

१. अर्ज दाश्त किसनसिंह व जालिमसिंह की, फाल्गुन कृष्णा २, वि० सं० १७६४ (१६ जनवरी १७०६ ई०)

२. अर्ज्दाश्त, श्यामसिंह द्वारा जयसिंह को, कार्तिक कृष्णा ११, वि० सं० १७६६

३. अर्ज्दाम्त, कार्तिक कृष्णा १४, पोप कृष्णा १० व १५ वि० सं० १७६६

४. लेटर मुग़ल्स, १, पृ० ३२३

४. पार्टीज, पृ० १२२; कानूनगो का यह मत सही नहीं है कि उसने जहाँदारशाह का पक्ष लिया था (एसेज, पृ० ४६)।

६. मा॰ उल उमरा, ।, पू॰ १२४; हच दूत वेलेन्टीन के प्रत्यक्षदर्शी विवरण के लिए देखें, लेटर मुगल्स, ।, पू॰ ३२१ पा॰ टि॰

७. पार्टीज, पृ० ७६; खुतूत महाराजगान, ११ रजव, ११२४ हिस्त्री

जोनायन स्काट, मेमॉयर्स ऑफ इरादत खान, पृ० ८६.

६. अर्जादाश्त जगजीवनदास द्वारा जयसिंह को, माँच कृष्णा १ वि० सं० १७६६; गुलाम हुसैन, सियार-उल-मुतिख्रीन, जि० ।, पृ० ३४; कानूनगो, जाट, पृ० ५०; कैम्ब्रिज हिस्ट्री, पृ० ३२५-२६; वी० एस० भटनागर, लाइफ एण्ड टाइम्स वॉफ सवाई जयसिंह, पृ० ६६ ।

### राहजन से राहदार

सम्राट फ़र्र ख़िसयर ने चूड़ामन को दिण्डित करने के आदेश के साथ पहले तो राजा छवीलाराम नागर को और वाद में ख़ान-ए-दौरां को आगरा का सुवेदार नियुक्त किया। वान-ए-दौरां और अमीर-उल-उमरा (बख्शी उल मुल्क) ने, जिसने अपने लिए मथुरा की फ़ौजदारी प्राप्त कर ली थी, अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से चूड़ामन को शाही दरवार में उपस्थित होने के लिए तथार किया। २० सितम्बर १७१३ ई० को चूड़ामन सम्राट के समक्ष उपस्थित हुआ, फलस्वरूप उसके पद में वृद्धि, राव की उपाधि और वारापुला से सिकन्दरा तक के शाही मार्ग की राहदारी उसे प्रदान की गई। इस प्रकार कानूनों के शब्दों में, ''एक भेड़िए को रेवड़ की निगरानी के लिए नियुक्त करके लूट को कानूनी रूप दे दिया गया।''

### थून राज्य के निर्माण की ओर

सम्राट की दुर्व लता को भाँपकर तथा सँय्यदों की मित्रता और शाही प्रतिष्ठा अर्जित करके चूड़ामन पुनः अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। उसने शाही मार्ग पर प्राप्त कानूनी सत्ता को अराजकता में बदल दिया। स्वतन्त्र राज्य के निर्माण की आकांक्षा के साथ उसने थून का दुर्गीकरण किया और अपने राज्य के विस्तार के लिए एक बार फिर पुराने प्रतिद्वन्द्वी कछवाहा राजा को चुनौती दी। जुलाई १७१४ ई० में उसने भोजपुर से कछवाहा सेना को खदेड़ दिया और अलवर,

१. अजायब-उल-अफ़ाक (सीतामक संग्रह), पृ० ५५-५७ इसमें छवीलाराम की विफलता तथा स्थानान्तरण में दरबारी राजनीति पर रोचक प्रकाश डाला गया है।

२. लेटर मुग़ल्स, ।, पृ० २६२ व ३२३; परवाना बख्शी उल मुल्क द्वारा श्यामसिंह को, आपाढ़ कृष्णा १४, वि० सं० १७७०

३. फ़ा० अख़० कार्तिक कृष्णा १०, १२ व गुक्ला १३ वि० सं० १७७०; कामवर, पू० ३६६; लेटर मुग़ल्स, ।, पृ० ३२३; पार्टीज, पृ० १२३; ज्वाला सहाय (भरतपुर, पू० २७) और दीक्षित (वृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० २५) के अनुसार सम्राट ने चूड़ामन को पाँच परगने-नुगुर, कठुमर, नदवई, अऊ एवं हेलक तथा उसके साथी खेमा जाट को रूपवास का परगना और भरतपुर के चार गाँव जागीर में दिए।

४. कानूनगो, जाट, पू० ५१

हिण्डौन, बयाना के अनेक स्थानों पर अपने थाने व गढ़ियाँ क़ायम की 19 १७१६ ई० के प्रारम्भ में शाही दरवार में यह शिकायत पहुँची कि चूड़ामन परगना थून के समीवारों व मनसबदारों के सभी गांवों से प्रति गांव दो रुपया नजराना के रूप में वसूल कर रहा है 1 जून १७१६ ई० में मेवात के फ़ौजदार के विरुद्ध मेव विद्रोहियों की सहायतार्थ सेना भेजकर, सितम्बर में सौंखर सहित १५ गांवों पर अधिकार करके और ४ अक्टूबर को फ़तहपुर सीकरी के मोजा दुलाहरा को लूटकर चूड़ामन ने मुग़ल सत्ता को भी एक बार फिर खुली चुनौती दी 13

### सवाई जयसिंह का प्रथम यून अभियान

चूड़ामन को दण्डित करने और सैय्यद बन्धुओं के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सम्राट फ़र्र ख़िसयर ने सितम्बर १७१६ ई० में सवाई जयसिंह को जाटों के विरुद्ध सर्वोच्च कमान सौंपी। उसकी सेना में कोटा का भीमसिंह, बूँदी का बुद्धिंह, नरवर का राजा गर्जासह, गागौर का राव इन्द्रसिंह, वायजीद ख़ान मेवाती आदि अनेक मनसवदार नियुक्त किए गए और वाद में ख़ान-ए-जहाँ को भी एक विशाल सेना देकर उसकी सहीयतार्थं भेजा गया। दिशहरा के दिन १४

१. अर्जंदागत, मोहनसिंह व हरीसिंह की, श्रावण कृष्णा १ वि० सं० १७७१; वाकया, १७ जिकदा, ११२६ हिज्ञी; इस समय चूड़ामन के राजनैतिक दांवपैंचों के सम्बन्ध में जयपुर के एक दूत दुलीचन्द के एक पत्र से दिलचस्प जानकारी मिलती है। यह लिखता है कि किस प्रकार, "राजपूत भी महाराजा के दुश्मन होते जा रहे हैं। चूड़ामन जाट ने जो भयंकर उपद्रव कर रखा है, उसके साथ नरुका व वाँकावत भी शामिल हैं। जब वादशाह के पास कोई मामला पेश करते हैं तो वह कहता है सैय्यद के पास जाओ, अतः जाट मामले में यहाँ आने के पूर्व महाराजा (सवाई जयसिंह) इस वात पर पूरी तरह से विचार करें। चूड़ामन वादशाह का बन्दा वनकर राजिसह व खानदीरां के मार्फंत प्रदेश को लूट रहा है"""।" खतूत अहलकारान, दुलीचन्द द्वारा निहालचन्द को, मार्गशीर्ष कृष्णा ११, वि० सं० १७७२

२. वाकया, २४ सफर, ११२८ हिजी

३. वाकया, १६ व २६ रवी-उस-सानी, १६ व २८ शव्वाल, ११२८ हिजी

४. सियार, १, पृ० १३६; कवि आत्माराम, सवाई जयसिंह चरित, पृ० ५६; अहवाल-ए-सलातीन-ए-मुतखरीन (सीतामऊ प्रति), पृ० ५६

५. कवि जदुनाय, खांड़ेराव रासो (पा॰ लि॰ सीतामऊ प्रति),।, २८८ एवं ॥, ३६६।

६. शिवदास, शाहनामा-ए-मुनव्वर-उल-कलाम (इरविन द्वारा उद्धृत), पृ० ११ वः वंश भास्कर, पृ० ३०५६; मा० उलउमरा, १, पृ० १२४; खान-ए-जहाँ सैय्यद मुजपकर खान अजमेर का सुवेदार तथा सैय्यद वन्धुओं का मामा घा, जो जून १७१७ ई० में धून के लिए रवाना हुआ था, लेटर मुगल्स, १, प्० ३२५

सितम्बर को जयसिंह थून के लिए रवाना हुआ, और होडल, पलवल, सराय छाता। मथुरा होते हुए कामां की ओर वढ़ा। १

चूड़ामन ने भी यून व डीग सहित अनेक दुर्गों को युद्ध सामग्री से सुसिजित कर युद्ध की तैयारी की । कहा जाता है कि उसने यून के किले के अन्दर इतनी खाद्य-सामग्री एकत्र कर ली थी, जो वीस वर्णों के लिए पर्याप्त थी। के मेवाती तथा अफ़गान सैनिकों को उसने अपनी सेना में भरती किया। आफ़गान सैनिकों को उसने अपनी सेना में भरती किया। आफ़गान देने के लिए उसने आही सेना को छकाने और संघर्ष को यून में केन्द्रित न होने देने के लिए उसने अपने भतीजे बदनसिंह, रूपिसह व तुलाराम तथा पुत्रों मोहकमिसह व जुलकरण और अपने महत्वपूर्ण साथी खेमा जाट, दियाराम आदि के नेतृत्व में छापामार सैनिक दस्तों को बीहड़ जंगलों व शाही मार्गों पर छित्तरा दिया। चूड़ामन स्वयं सात हज़ार सेना के साथ यून दुगं के भीतर जा बैठा।

यून पहुँचने के पूर्व जयसिंह को १३ अनत्वर को बहरोड़ में मोहकमसिंह की र १७ तारीख को राघाकुण्ड में बदनसिंह की सेना का सामना करना पड़ा। ६ नवम्बर को लगभग ५० हज़ार सेना के साथ जयसिंह ने यून का घेरा आरम्भ किया, १० जो अप्रैल १७१८ ई० तक चलता रहा। २१ नवम्बर (१७१७) को मूँ इहेड़ा के भीषण युद्ध में नूड़ामन का भाई अनीराम मारा गया और भतीजा रूपसिंह घायल हुआ। १९

मुतफ़रिक महाराजग़ान, जयसिंह द्वारा शम्सुद्दीला व कुतुबुलमुल्क को, १६ व १६ शब्वाल, ११२८ हिज्जी; जयसिंह चरित, पृ० ५७

२. सियाहा, २ जिंकदा ११२ हिज्जी; वाकया, १३ जिंकदा ११२ हिज्जी

३. कामवर, पृ० १६८; शिवदास, पृ० १२ व; लेटर मुग़ल्स, ।, पृ० ३२४

४. पार्टीज, पू० १२४

४. राजाराम जाट का पुत्र, दस्तूर कीमवार, जि॰ VII, पृ० ३८४

६. यह तुहिया सरदार रुस्तम सोगरिया का पुत्र था, जिसने वर्तमान भरतपुर के स्थान पर मिट्टी का दुर्ग बनाया था और प्रारम्भ से ही अपने पुत्र खेमा को चूड़ामन के दल में सम्मिलित होने के लिए थून भेज दिया था, ज्वाला सहाय, पृ० २७

७. नन्दा जाट का पौत्र एवं भूरेसिंह का पुत्र, ख़तूत अहलकारान, मार्गशीर्ष कृष्णा १, वि० सं० १७७५

वाकया, < जिक्तदा, ११२८ हिज्जी</li>

६. सियाहा, १२ जि़कदा, ११२८ हिच्छी

१०. कामवर, पृ० ४१ म

११. वाकया, १७ जिलहिज्ज, ११२८ हिच्ची; जयसिंह चरित, पृ० ५७-५८

# चुड़ामन का फौलादी प्रतिरोध एवं कूटनीतिक सफलता

जयसिंह की मन्थर गित से अधीर होकर सम्राट फ़र्क ख्सियर ने उसे तुरन्त कार्यवाही करने पर ज़ोर डाला। उसकी सहायतार्थ आगरा के नायव स्वेदार नुसरत यारखान को भेजा तथा भारी मात्रा में शस्त्र सामग्री एवं वड़ी तोपें भेजी गईं। ३ १७१७ ई० में मई-जून के भीषण युद्धों के वावजूद वह कोई निर्णायक सफलता प्राप्त करने में असफल रहा। इसके विपरीत उसके मोर्चे, रसद और शाही मार्ग जाटों की निरन्तर लूटपाट के शिकार बने रहे। प

निस्सन्देह कछवाहा राजा सवाई जयसिंह एक विशाल सेना एवं शस्त्र सामग्री के साथ सेनापितत्व के श्रेष्ठ गुणों से सिज्जित था, किन्तु उसका सामना एक ऐसे जन्मजात विद्रोही से था, जो अपने पूर्ववर्ती जाट नेताओं की अपेक्षा अधिक सैनिक एवं राजनीतिक योग्यता रखता था, जो युद्ध एवं कुटनीति की मुगल शैली से पूर्ण परिचित था और जिसमें सैनिक संगठन की आश्चर्यजनक क्षमता थी। डेंढ़ वर्ष तक सफल फौलादी प्रतिरोध एवं आक्रमण की निरन्तरता बनाए रखकर जीवट चूड़ामन ने नवोदित जाट राज्य के लिए सुरक्षा की ऐसी मिसाल कायम की, जिसके वल पर ही आने वाले समय में जाट मराठों के विरुद्ध कुम्हेर तथा लाई लेक के विरुद्ध भरतपुर की रक्षा कर सके थे।

सामिरिक क्षेत्र में जब जयसिंह धून की दुर्जेंग दीवार को तोड़ने की असफल कोशिशों में जी जान से जुटा हुआ था, तभी चूड़ामन ने अपने आपको राजनैतिक हिष्ट से सुरक्षित करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए थे। इस हिष्ट से दरवारी गुटवन्दी में सैंग्यद वन्धुओं से उसका गठजोड़ उसकी मुक्ति के लिए वरदान सिद्ध हुआ। स्वयं वज़ीर अन्दुल्लाह खान, जो जयसिंह से इस बात पर रुष्ट था कि सम्राट का समर्थन पा जाने पर उसने उसकी उपेक्षा की, ने भी प्रारम्भ से ही उसकी सफलता के मार्ग में रुकावर्टें डाली। दे सैंग्यद मुज्यूफ़र खान को धून भिजवाना

पार्टीज, पृ० १२४; एच० सी० टिक्कीवाल, जयपुर एण्ड दि लेटर मुगल्स, पृ० ६०

२. फ़रमान, कपटद्वारा, संख्या १५६ आर०

३. लेटर मुगल्स, १, पृ० ३२४; सियाहा, ७ जमादि-उस-सानी व १० रजव, ११२६ हिप्ती

इन दो महीनों में प्रतिदिन के युद्धों का विस्तृत विवरण वीकानेर अभिलेखागार
 में सुरक्षित विभिन्न पत्रों (सियाहा एवं वाकया) से मिलता है।

४. सियार, १, पृ० १३६; सियाहा, १० रजव, ११२६ हिज्जी

६. मिर्जा मोहम्मद, इवरतनामा (सीतामक प्रति), ५० १७५

वस्तुतः घेरे को विफल करने की उसकी योजना का ही अंग था। अन्ततोगत्वा चूड़ामन ने जयिसह को वार्ता से अलग रखने की शर्त पर समझौते की इच्छा प्रकट की। यून के प्रश्न पर गतिरोध के पश्चात् सम्राट ने भी अनमने भाव से इस समझौते को स्वीकृति प्रदान की अगेर एक फ़रमान जारी करके जयिसह को युद्ध वन्द करने के आदेश दे दिए। इससे जयिसह को अत्यधिक मानसिक पीड़ा हुई, क्योंकि वह यह समझ रहा था कि विजय उसकी पकड़ में थी, तभी विजय का फल उससे छीन लिया गया। दे अप्रैल को चूड़ामन दरवार में उपस्थित हुआ। सम्राट उपेक्षापूर्वंक उससे मिला और ४० लाख रुपया शाही कोप में जमा कराने की शर्त पर चूड़ामन को क्षमा कर दिया गया। इ

### सम्राट निर्माताओं का साथी

थून के युद्ध ने चूड़ामन की सैय्यद वन्धुओं से मित्रता को सुदृढ़ किया, जो टोस राजनैतिक हितों की अनिवार्यता पर आधारित थी। चूड़ामन को सैय्यदों के रूप में दरवार में उच्च स्तर पर एक ऐसा संरक्षक मिल गया, जिनके वल पर वह अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी कछवाहा राजा, जिसे सम्राट का समर्थन प्राप्त था, की किसी भी चाल को विफल कर सकता था, जविक सैय्यदों को सम्राट के विरुद्ध भावी संघर्ष के लिए चुड़ामन के रूप में एक सशक्त समर्थक मिल गया था।

सम्राट फ़र्फ ख़िसयर की पदच्युति से लेकर मोहम्मदशाह को सिहासन पर विठाने के सैंटयद वन्धुओं के कार्य में चूड़ामन ने अपनी पूरी निष्ठा एवं शक्ति से उनका साथ दिया। आगरा में नेकुसियर के विद्रोह के दमन कार्य में चूड़ामन को

१. क्षजायव उल अफ़ाक, पृ० १२३; मिर्जा मोहम्मद का यह आरोप द्वेपपूर्ण लगता है कि मुज़्पफ़र खान ने वज़ीर के इशारे से चूड़ामन को गुप्त रूप से रसद व बारूद भेजकर सहयोग किया, देखें, इवरतनामा, पृ० १७६

२. मूँ इहेड़ा की जाट युद्ध परिषद् ने विना लड़े थून दुर्ग समिपत न करने का निर्णय किया था (ख्तूत अहलकारान, मार्गशीर्य कृष्णा १० वि० सं० १७७५), किन्तु खानेजहाँ के विरोध के कारण चूड़ामन को झुकना पड़ा था, अजायव उल अफ़ाक, प्० ८३

३. खाफ़ी खाँ, ॥, पृ० ७७६

४. शिवदास (पृ० १४ व-१५ व) ने सम्बन्धित फ़रमान व हस्य-उल-हुनम की नक़ल दी है।

५. भटनागर, जयसिंह, पृ० १२८

६. मिर्जा मोहम्मद, पृ० १७८; सियार, १, पृ० १४०; अहवाल सलातीन, पृ० ५६, मा० उल उमरा, १, पृ० १२५

एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया गया था, जिसकी सफलता पर उसे दिल्ली से ग्वालियर तक के शाही मार्ग की राहदारी पुनः सौप दी गई। १ इस समय चूड़ामन अपनी शक्ति के शिखर पर था। राज निर्माताओं के सहयोग से उसने न केवल अपनी तथा अपने साथियों की पुरानी जमीदारियाँ पुनः प्राप्त की, विलक्त नवीन जागीरें प्राप्त करके उसने अपने राज्य का अधिकतम विस्तार कर लिया था। 2

### हसनपुर का युद्ध

२६ सितम्बर १७२० ई० को शाही डेरे में हुसैन अली की हत्या के समय चूड़ामन अधिक कुछ नहीं कर सका<sup>3</sup> और विपरीत परिस्थितियों में उसने कपटपूर्वंक सम्राट के साथ ही रहने का निश्चय किया। <sup>४</sup> १ नवम्बर को हसनपुर: के मैदान में चूड़ामन ने अपनी योजना के अनुसार शाही पक्ष त्यागने के पूर्व, वारूदखाने में आग लगाने का भरसक प्रयास किया, किन्तु सफलता नहीं मिली। <sup>४</sup> युद्ध के दिन (३ नवम्बर) उसने अपने भीषण हमलों व लूटमार द्वारा शाही सेना और हेरे के अनुयायियों को आतंकित कर दिया था। किन्तु जैसे ही वजीर अट्डुल्लाह खान की पराजय निश्चित जान पड़ी, वह अपनी पुरानी शैली के अनुसार दोनो पक्षों को लूटते हुए अपने प्रदेश की ओर चल पड़ा। <sup>६</sup>

हसनपुर के युद्ध के वाद सम्राट के प्रतिशोध को अवश्यम्भावी जानकर चूड़ामन अब खुले तौर पर स्वतःत्र राजा की तरह आचरण करने लगा। १७२१ ई०

१. कानूनगो, जाट, पृ० ४४; लेटर मुग्ल्स, ।, पृ० ४१३-१४; सतीशचन्द्र, वालमुकुन्दनामा, पृ० १०२-१०३

२. अर्जदाश्त, श्रावण शुक्ला म, वि० सं० १७७६ (वायजीद खान द्वारा जयिंसह को); कामराज (इवरतनामा, पृ० ६म अ) के अनुसार चूड़ामन की इस समय उपहार में जो प्रदेश दिया गया, उसे पार करने में वीस दिन लगते थे और जो दिल्ली के वाहर वारायुला से लेकर ग्वालियर की सीमा तक फैला हुआ था। यह उल्लेख संभवतः उसे इस प्रदेश की राहदारी दिए जाने के सन्दर्भ में किया गया है, देखें, लेटर मुग्लस, 1, पृ० ४१३

मुहम्मद कासिम लाहौरी, इवरतनामा, पृ० ३५४; खुशालचन्द, नादिर-छज्ज-जमानी,
 पृ० १००६ व (इरविन द्वारा उद्धत)

४. कासिम, पृ० ३६६

४. सियार, १, पृ० २६३; अहवाल सलातीन, पृ० १०४; खाफ़ी खां, ११, पृ० ६१७; मा० उल उमरा, १, पृ० १२४

६. रस्तम अली' तारीख़-ए-हिन्द (सीतामऊ प्रति), पृ० ४८८-८६; सियार, १, पृ० २७१; ख़ाफ़ी खां, ॥, पृ० ६२१

में उसने संशादत ख़ान के विरुद्ध अजीतिसह राठौड़ और बाद में इलाहावाद के सूवेदार मुहम्मद ख़ान बंगश के सेनापित दिलेर ख़ान के विरुद्ध बुन्देलों की सहायतार्थ सेना भेजी। वागरा के नवनियुक्त सूवेदार संशादत ख़ान के निर्देश पर उसका नायव नीलकण्ठ नागर जाटों को दिण्डित करने गया। १६ सितम्बर १७२१ को फ़तहपुर सीकरी के निकट युद्ध में चूड़ामन के पुत्र गोहकमिसह के हाथों शाही सेना पराजित हुई और नीलकण्ठ नागर मारा गया। व

# चूड़ामन की मृत्यु (सितम्बर १७२१ ई॰)

लगभग इसी समय चूड़ामन के पुत्र मोहकमिंसह और भतीजे यदनसिंह के वीच सम्पत्ति और जमींदारी के बंटवारे को लेकर महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष फूट पड़ा। जब चूड़ामन ने न्यायोचित ढंग से अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया तो उसे अपने उग्र स्वभावी पुत्र द्वारा अपमानित होना पड़ा। इस अपमान और पारिवारिक फूट को सहन न कर पाने के कारण सितम्बर १७२१ ई०के अन्त में चूड़ामन ने विप खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।

१. लेटर मुग़ल्स, ॥, पृ० १२१; पार्टीज, पृ० १७७

२. आर्थीवादीलाल श्रीवास्तव, फ्स्टंट् नवाँदस ऑफ अवध, पृ० २६; लेटर मुगल्स, ॥, पृ० १२१; गुलाम हुसैन का विवरण भ्रान्तियूणं है, देखें, सियार, ॥, पृ० ३२८

३. गुलाम हुसैन लिखता है, "मोहकर्मासह अपने पिता के प्रति सम्मान को भूल गया और अपभव्दों का प्रयोग किया। पिता पुत्र को दण्डित करने की अपेक्षा, स्वयं जहर लेकर मृत्यु को प्राप्त हुआ।" (सियार, 1, पृ० ३२६) शिवदास (पृ० ७ द्व) और गुलाम अली (मुकदम ए शाह आलयनामा, पृ० ४६ व) इसकी पुष्टि करते हुए एक नई कहानी जोड़ते हैं, जिसके अनुसार सम्पत्ति को लेकर जुलकरण व मोहकम के बीच संघर्ष और वाद में मोहकम व चूड़ामन के बीच उत्ते जना-रमक वाद विवाद हुआ। किन्तु फैंज गोटलियव (पृ० १४ व १५ अ) के विवरण और वाद की घटनाओं (जिनमें मोहकम द्वारा वदनसिंह की गिरफ्तारों भी है) से पता चलता है कि इस पारिवारिक संघर्ष के मूल में मोहकम तथा वदनसिंह की प्रतिद्वन्दिता ही थी।

४. मिर्जा मोहम्मद के अनुसार चूड़ामन जिलहिज्ज (सितम्बर-अक्टूबर) मार् में, जब वह अपने पुत्रों थानसिंह व मोहकमसिंह, जो लड़ रहे थे, के बीच समझौता कराने गया, मारा गया (तारीख़-ए-मुहम्मदी, पृ० ११३३)। रिवज खान (सवाना-ए-खिज्ज) व हरसुखराय का यह कथन गलत है कि जयसिंह के थून पर दूसरे आक्रमण के वाद चूड़ामन की मृत्यु हुई। ख़ाफ़ी खां व शिवदास जंसे सामयिक इतिहासकारों के विवरणों से यह निश्चित है कि चूड़ामन की मृत्यु थून पर दितीय आक्रमण के पूर्व हो चुकी थी। दस्तूर कौमवार (जि० था, पृ० ३५४) से पता चलता है कि कार्तिक कृष्ण। ६ वि० सं० १७७८ को जब जुलवरण दिल्ली स्थित जयसिंह के हरे पर गया तो उसे चूड़ामन की मृत्यु ३० सितम्बर १७२१ ई० के पूर्व ही हो चुकी थी।

### जयसिंह द्वारा थून का द्वितीय अभियान

चूड़ामन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी मोहकमिंसह ने सर्वप्रथम अपने प्रतिद्वन्द्वी बदनसिंह को क़ैंद में डाल दिया, जो प्रमुख जाट सरदारों के हस्तक्षेप के बाद ही मुक्त हो सका। गिरफ्तारी के दौरान अपनी रिहाई और मोहकम से अपने अपमान का बदला लेने हेतु बदनसिंह ने अपने भाई रूपिसह को सआदत ख़ान के पास आगरा अौर अपने पुत्र सूरजमल को सवाई जयसिंह के पास दिल्ली भेजा था। जाटों की इस पारिवारिक फूट ने जयसिंह को एक बार फिर जाट दमन के कार्य को हाथ में लेकर पुराने कलंक को घो डालने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कार्य उसने ख़ान-ए-दौरां के मार्फ् त किया। ४

शाही दरवार से जाट अभियान की कमान और आगरा की सूवेदारी मिलने पर अगस्त १७२२ ई० के अन्त में सवाई जयसिंह लगभग १० हजार सेना के साथ यून की ओर चल पड़ा। १२४ सितम्बर को जब वह थून के निकट पहुँचा तब

रूपसिंह तेरा चचा और सभादत ख़ान। है सलूक दर पुस्त से दूना किया सुजान। सुजान चरित्र, पृ०६७

वदनसिंह को मोहकमां, छल करि लीन्हों घारि। ताके लोगिन भूप सों, करो फिरादि पुकारि।। महाराज तव साहि सौ, कही कथा यह जाई। हुकुम होय तो थूनि फिरि, दीजै तूरि वहाई।। जयसिंह चरित, पृ० ६६

१. फ्रींज गोटलियव, पृ० १४व-१५व; जयसिंह चरित (पृ० ६७) से पता चलता है कि जयसिंह के आक्रमण की ख़वर मिलने के वाद ही मोहकम ने वदनसिंह को छोड़ा था।

२. लेटर मुग्ल्स, ।।, पृ० १२१; फ़र्स्ट टू नवाब, पृ० २७; सूदन के निम्न दोहे से पता चलता है कि सम्भवतः इसी समय रूपिसह और सक्षादत ख़ान की मित्रता स्थापित हुई थी। सफदरजंग सूरजमल को वहता है—

३. दस्तूर कौमवार, जि॰ vii, पृ॰ ३४५ व ५३४

४. फ्रमान, कपटद्वारा, संख्या ११६; गुलाम अली, पृ० ४६ अ; सियार, १, पृ० ३२६; कवि आत्माराम लिखता है—

प्र. फ़रमान, कपटद्वारा, संख्या ३६; लेटर मुग्ल्स, ॥, पृ० १२३; भटनागर, जयसिंह, पृ० १६३

वदनसिंह अपने पूरे दलवल के साथ आकर उससे मिल गया। इस बार जाट के विरुद्ध जाट या, अतः जयसिंह का कार्य आसान हो गया। मोहकमिसिंह यून में बुरी तरह से घर गया और वदनसिंह उसके अनेक साथियों को तोड़ने में सफल हुआ। मोहकम ने अपने पिता के मित्र जोधपुर के राजा अजीतसिंह को भी सहायतार्थ शीघ्र सेना भेजने का अनुरोध किया। अवस्यिधक निराशाजनक परिस्थितियों में, किले में सुरंगें व वारूढ़ फैलाकर, १७ नवम्वर की रात्रि को मोहकम थून के दुर्ग से निकल भागा। अवगले दिन जयसिंह ने विजेता के रूप में बदनसिंह के साथ दुर्ग में प्रवेश किया प्रऔर पिछली पराजय के प्रतिशोध के रूप में दुर्ग को मिट्टी में मिलाकर उस पर गधे चलवा दिए। व

४. फ्रींज गोटलियव, पृ० १७ अ व ब; सियार, 1, पृ० ३३०; ख़ाफ़ी खाँ, 11, पृ० ६४४; मा० उल उमरा, 1, पृ० १२७; कवि आत्माराम के अनुसार दक्षिण से निजामुत्मुल्क के आने की ख़बर मिलने पर मोहकम थून से निकल भागा—

चलत कलीजिह दिष्णिन राह । व्हाँ ते कूचु कियौ नरनाह । आइ सीकरी डेरा पर्यो । सुनत मोहकमा वहुर्यो डर्यो ॥ भज्यो तहाँ छं तें अकुलाई । निकस्यो उत्तै पोहरी जाइ । जयसिंह चरित, पृ० ६६

सूर्यमल्ल मिश्रण इस घटना का वर्णन इस प्रकार करता है—
चूड़ामनि सुत मुहकम्म जट्ट, इन दिनन वहुरी लग्गो कुवट्ट।
करि लूट मुल्क सिर छाल्लि धत्त, मरूईस सरन मरूदेसपत्त।।
जयसिंह वदन जट्टीहं सहेत, वहुभुव दिवाय थूहिन समेत।
वहै साह हिंतु मुहुकम हराम, यातें पलाय गय धन्व धाय।।
वंश भास्कर, पृ० ३०८०-८१

५. सुरंगें फटने के ख़तरे की चेतावनी देकर बदर्नासह ने जयिसह के दुर्ग में तत्काल प्रवेश को रोककर उसके जीवन की रक्षा की थी (फैंज गोटलियव, पृ० १८ अव व व)। कहा जाता है कि तभी से थून का किला 'औं घा थून' कहलाता है। थून के इस युद्ध के वारे में एक रोचक दोहा प्रचलित है—

लेन चहित है दिल्ली आगरा घर की थून दई। वन्धु वैर अनवन के कारण कैसी कुमति ढई॥ वज़ेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ३०

दस्तूर कोमवार, जि० था, पृ० ४३५; जयसिंह चरित, पृ०६७

२. मैलिसन, पू० ६८

३. अर्जुदाम्त, पंचोली रायचन्द द्वारा जयसिंह को, कार्तिक कृष्णा १४, वि० सं० १७७६ (२८ अक्टूबर १७२२ ई०)

६. मजमाउल अख़वार (इलियट, जि॰ VIII, पृ॰ २७१); फ्रैंज गोटलियव, पृ॰ १८ व ।

# जाट राज्य की स्थापना और सूरजमल का प्रारम्भिक जीवन (१७२२-१७४८ ई०)

# जाट राज्य की स्थापना और सूरजमल का प्रारम्भिक जीवन (१७२२-१७४८ ई०)

### जाट राज्य का संस्थापक बदनसिंह

यून की विजय के वाद चुड़ामन की जमींदारी और जाटों का नेतृत्व वदनसिंह को प्राप्त हुआ। वदनसिंह ने २३ नवम्बर १७२२ ई० को औपचारिक रूप से अपने को जयपुर दरवार का विनम्र एवं निष्ठावान सामन्त वना दिया और सवाई जयसिंह की मार्फ़ त शाही अधीनता स्वीकार की। वनगठित जाट राज्य की राजधानी यून के स्थान पर डीग वना दी गई। जयसिंह ने वदनसिंह को राजा (व्रजराज) की उपाधि से सम्मानित किया, किन्तु शाही मान्यता के अभाव में उसने अपने को ठाकुर कहलवाना ही पसन्द किया। जयसिंह ने जो उस समय आगरा का सूबेदार था , वदनसिंह को नगाड़ा, निशान व पंचरंगी झण्डे के प्रयोग की अनुमित, और सागरा करने की कोतवाली प्रदान की। इसके अलावा उसे मथुरा, वृन्दावन, महावन, हिसार, छाता, कोसी व होडल इत्यादि परगने, जिनकी कुल राजस्व आय ४०-६० लाख रुपये थी, जागीर में दिए गए। १९ १६ जून १७२५ ई० को सम्पन्न

दस्तूर कीमवार, जि० था।, पृ० ४३६; कपटद्वारा दस्तावेज संख्या १४०६

२. जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री ऑफ दि जयपुर स्टेट (अप्रकाशित, सीतामक संग्रह), पृ० २३-२४; १७३० ई० में जब सरबुलन्द खाँ ने गुजरात से आगरा की यात्र के दौरान जाट क्षेत्र में पड़ाव हाला था, तब बदनसिंह ने उससे राजा की पदवी दिलाने की प्रार्थना की थी, देखें, लेटर मुग़ल्स, जि० ॥, पृ० २१३-१४

३. सरकार, जयपुर, पृ० २१

४. शर्मा, जयपुर, पृ० १४४; टिक्कीवाल, पृ० ६४; फ्रेंज गोटलियव (पृ० १८ व) लिखता है कि उसे सिक्के ढालने का अधिकार भी दिया गया ।

५. फ्रैंज गोटलियव, पृ० १८ व

# ि ४४ ϳ

समझौते के अनुसार वदनसिंह ने जयसिंह को प्रतिवर्ष ६३,००० रुपये पेशकश देना स्वीकार किया।

### उदार शासन की स्थापना

इस प्रकार बदनिसह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मुग्नलों से मान्यता प्राप्त शान्तिप्रिय जाट राज्य की स्थापना था। दीर्घकाल के पश्चात् इस क्षेत्र में संघर्ष एवं अराजकता का दौर समाप्त हुआ और किसान शान्तिपूर्वक कृषिकार्य की ओर प्रवृत हुए। सरकार का यह कथन भ्रान्तिपूर्ण है कि राजाराम व चूड़ामन के कार्य का चिन्ह भी नहीं वचा और बदर्नीसह को सब कुछ नये सिरे से शुरू करना पड़ा। इसके विपरीत बदनिसह की दूरदिशता ने न केवल नवोदित जाट राज्य को पूर्ण विनाश से बचाया, बिल्क अब तक विकसित जाट शक्ति को कानूनी जामा पहनाकर उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की।

ठाकुर बदनसिंह का कार्यं अपने पूर्वंजों द्वारा अधिकृत क्षेत्र को एक वैध मासन के साथ व्यवस्थित राज्य में परिणित करने का था। यह कार्य आसान नहीं था, फिर भी वह इस कार्य में वर्षों के धैर्य-पूर्वक परिश्रम एवं युक्तिपूर्ण प्रशासन के वाद मुख्य रूप से सफल रहा। 'हम ऐसा कुछ नहीं सुनते हैं कि उसने कोई कूटनीतिक गतिविधि अथवा हथियारों से शानदार महान् कार्य किया हो। वस्तुतः वह विजयों की अपेक्षा राज्य के शान्तिपूर्ण विस्तार एवं सुहढ़ीकरण की नीति में अधिक विश्वास रखता था।

बदली हुई परिस्थितियों में बदनिसिंह की नई नीति जाट राज्य के लिए हितकर सिद्ध हुई। मोहकमिंसह के हठीले स्वभाव से उत्पन्न जाट फूट को उसने अपने उदार व्यवहार से जाट एकता में बदल दिया। अधिकारी विनम्नता, सदाशयता एवं निष्ठा द्वारा उसने सवाई जयसिंह के दिल को जीत लिया। इसी कृपा के बल पर उसे मुड़ामन की जमीदारी का अधिकांश भूभाग तनख्वाह जागीर के रूप में मिल गया था।

१. कपटद्वारा दस्तावेज संख्या १४०६

२. सरकार, पतन, ॥, पृ० २८७

३. कानूनगो, जाट, पृ० ६०

४. इसके बाद मोहकमिंसह और खेमा जाट के व्यक्तिगत विरोध के अलावा जाटों में आन्तरिक फूट का कोई उदाहरण नहीं मिलता। अधिकांश जाट सरदारों ने बदनिसह के नए नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर दी थी।

# जाट-कछवाहा सम्बन्धों में नया मोड़

यदनसिंह की राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जाट-कछवाही की पुष्रतेनी सन्नुता का घनिष्ठ मैंत्री मे परिवर्तन था। यद्यपि वदनसिंह जाट राज्य की प्राप्ति के कारण जयसिंह का आभारी था, तथापि उसने इस तथ्य को भलीभांति समझा कि मुगल दरवार की अस्थिर गुटवन्दी में उलझने की अपेक्षा कछवाहों की स्थाई मित्रता प्राप्त करना सही क़दम रहेगा। इसके अलावा खेमा जाट का निरन्तर विरोध तथा राठौड़ों की सहायता से मोहकम हारा अपनी जागीर की वापसी के प्रयासों का खतरा अभी भी वदनसिंह के सामने जीवित था। अतः बदनसिंह ने संरक्षक स्वामी के रूप में सनाई जयसिंह के प्रति पूर्ण निष्ठाभाव रखा और वदले में जयसिंह ने भी उसके प्रति सम्मान एवं मैंत्रीभाव प्रदिश्त किया। अ जयसिंह के अन्य

ज्यों जैसाहि नरेस करत कृपा तुव देश पै। त्यों न्रजेंस वदनेस करत रही हम पर कृपा ।।१४।। सुजान चरित्र, पृ० ४०

१. चूड़ामन का अभिन्न साथी खेमकरण जाट बदनिसह के लिए भारी ख्तरा बनां हुआ था। इस शक्तिशाली जाट सरदार ने बदनिसह से विरोध जारी रखा और १७२६ ई० में उसके आतंक के कारण बदनिसह को जयपुर से तुरन्त सैन्य सहायता की याचना करनी पड़ी, देखें, आमेर रिकार्ड, शिवदास द्वारा राजा अयामल को, वैशाख शुक्ला ४ वि० स० १७८३।

२. १८ नवम्बर १७२२ ई० को थून से भागकर मोहकम ने सीधे मारवाड़ के राठौड़ राजा (अपने पिता के मित्र) अजीतिसह के यहां शरण ली थी। बाद में वह दक्षिण जाकर होत्कर की सेना में शामिल हो गया था। दिसम्बर १७५३ ई० में उसने शाही राजधानों में अकीवत महमूद के मार्फ़त वजीर इमाद से मित्रता की और उसे सूरजमल से अपनी जागीर की वापसी के बदले दो करोड़ रुपया देने का वायदा करके सम्राट अहमदशाह से भेंट की। बाद में इमाद के साथ वह कुम्हेर पहुँचा और सूरजमल के विरुद्ध मराठा आक्रमण में सम्मिलित हो गया। किन्तु घेरे की विफलता के बाद असहाय अवस्था में वह सूरजमल के पास आया। सूरजमल ने पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत किया और अपने राज्य के सभी तालुकों से प्रति गांच एक रुपया उसे देना निश्चत किया। देखें, लेटर मुग़ल्स, ॥, पृ० १२४; फ्रैंज गोटलियव, पृ० १६ व; तारीख़-ए-अहमदशाही (सरकार प्रतिलिपि), पृ० ६४ व एवं १०३ अ

कि सूदन के अनुसार ईश्वरीसिंह सूरजमल को विदा करते समय वदनसिंह के लिये निम्न संदेश देता है—

सामन्तों तथा वदनसिंह की स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह था कि वदनसिंह जयपुर राजा के भूभाग में सामन्त नहीं था, बित्क उसे मुग़ल साम्राज्य के खालसा भूभाग में जमींदारी दी गई थी।

वदनसिंह प्रायः जयसिंह के दशहरा दरवार में उपस्थित रहा करता था और उसने जयसिंह की नई राजधानी में अपने निवास के लिए हवेली का निर्माण भी करवाया । उसकी हवेली के आसपास का क्षेत्र उसके नाम पर वदनपूरा कहलाने लगा। जयसिंह भी मृग्ल दरवार में आते जाते वक्त वदनसिंह से मिजने अवश्य जाता था। किन्तु वैण्डल के अनुसार जब कभी मुगल सम्राट बदनसिंह को अपने दरवार में बुलाता था, तब वह यह कहकर क्षमा मांग लिया करता था कि मैं तो साधारण किसान है। एक मार्च १७३१ ई० को जयसिंह ने मयुरा में बदनसिंह को राव का खिताब प्रदान किया 13 ६ अप्रेल १७३२ ई० को उनकी भेंट का निवरण समकालीन स्याहा बकाया कागजात में इस प्रकार मिलता है, "संवत् १७८८ मिती वैशाख वदी ७ ने मुकाम थूणी च्यार घड़ी दिन चढ़या श्री जी सवार होय बदनसिंह जाट के हींग में हरे पद्यारया बदनसिंह पावंहा किया मोहर नी हजार व हाथी व घोड़ा तोरा गाँव वगैरह नजर किया अरज करी महाराजा सलामत सारी वस्त नजर छै दस बीघा धरती व घोड़ी एक चढवाने पान जब महाराज फरमाई नजर मांही की र्छ मोहर में सूर मोहर एक उठाय राखी तोरा मांही चीरो एक आपणा हाथ सों उठाय बदनसिंह के माथे बांच्यो अर सारी नज़र माफ़ करी घड़ी एक विराज्या पाछी सवार होय थुण का डेरा आय विराज्या।" दोनों के मध्य अन्तिम भेंट का विवरण प्र फरवरी १७४१ ई० का मिलता है, जब जयसिंह बदनसिंह के डीग स्थित डेरे पर गया था। ५

१. इन भेंटों का विवरण इस प्रकार मिलता है: २ सितम्बर १७२५ ई० (सीकर), ४ अप्रैल १७२७ ई० (सहार व छीग), ३ जुलाई १७२७ ई० (टोड़ा), २४ सितम्बर १७२७ ई० (आमेर), ६ फरवरी व २४ अक्टूबर १७२६ ई० व मार्च १७३१ ई० (मथुरा), ६ अप्रैल १७३२ ई० (थून), १२ अक्टूबर १७३४ ई० एवं २४ सितम्बर १७३५ ई०, १२ नवम्बर १७३७ ई०, १६ मार्च १७३६ ई० और ५ फरवरी १७४१ ई० (होग), दस्तूर कोमवार, जि० ४, पृ० १२२०; भटनागर, जयसिंह, पृ० १६५

२. सरकार, पतन, ॥, पु० २६८

३. दस्तूर कौमवार, जि॰ VII, पु॰ ४४०

४. वही, जि. VII, पु० ४४२

५. वही, जि. VII, पु० ४४४

#### प्रभाव क्षेत्र का विस्तार

मुग्लों से प्राप्त वैद्यानिक सरक्षण और सवाई जयसिह की मंत्रीपूर्ण सुरक्षा की छाया में वदनसिंह ने अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण किया और जब भी अवसर मिला, उसके विस्तार की दिशा में अग्रसर रहा। उसने डीग में न केवल सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया विल्क वहाँ अनेक भव्य महलों की स्थापना कर उसे जाट राजधानी के उपयुक्त बनाया। इसी प्रकार थून व सिनसिनी के पुराने किलों के स्थान पर अब कुम्हेर और वैर में सैनिक महत्व के नवीन दुर्गों के निर्माण के आदेश दिए गए। वैवाहिक सम्बन्धों के द्वारा. भी वदनसिंह को अपना प्रभाव क्षेत्र वढ़ाने में मदद मिली। उसने कामर के धनी एव प्रभावशाली व्यक्ति चौधरी महाराम की पुत्री और सहार के जमींदार की पुत्री से विवाह करके व्यवहारतः अपने को मथुरा जिले का स्वामी बना दिया। व

१७२३ ई० में सवाई जयसिंह ने आगरा के सूवेदार की हैसियत से शाही मार्गों की गश्त और राहदारी वसूल करने का कार्य जाटों को सौंप दिया था, इस कारण जाटों को एक वार फिर दिल्ली-आगरा के निकट अपना प्रभाव बढ़ाने की खुली छूट मिल गई। यद्यपि वदनसिंह की स्वयं की लुटेरे जीवन में कोई हिच नहीं थी, किन्तु वह जाटों की परम्परागत लूटमार की प्रवृत्ति को पूरी तरह से नहीं रोक पाया। हरतम अलीखान के विवरण से पता चलता है कि इस समय वन्तरशाह के नेतृत्व में कुछ जाट दस्ते महावन और फिरोजाबाद में लूटमार कर रहे थे। जयसिंह का नायव कीरतिसह, जिसे हिण्डौन, वयाना, भुसावर व टोडाभीम की जागीरों की देखभाल का कार्य सुपूर्व था, वदनिसह का मित्र और अत्रापतलव व्यक्ति था। इसलिए जाटों को इस क्षेत्र में अपने प्रभाव विस्तार के अवसर मिलते रहे। १७२७ ई० में वयाना में जाट सेना द्वारा ऐसी ही भयंकर लूटमार का उदाहरण हमें मिलता है। किन्तु कुल मिलाकर वदनिसह की नीति अधिक से अधिक प्रदेश इजारे में प्राप्त करने में सफलता मिली। १ इसी प्रकार भुसावर और हिण्डौन का बहुत सा भाग भी उसने सफलता मिली। भी इसी प्रकार भुसावर और हिण्डौन का बहुत सा भाग भी उसने

१. कानूनगो, जाट, पृ० ६१; वृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ३८; ग्राउसे, 1, पृ० २३

२. सरकार, पतन, ॥, पृ० २६०; तारीख़-ए-हिन्द, पृ० ५४३

३. तारीख-ए हिन्द, पृ० ५७६

४. दफ्तर सनदनवीस (परगना जयपुर), चिट्ठी, वैशाख कृष्णा १० वि० सं० १७८४

५. कपटद्वारा दस्तावेज् संख्या, १४४५

दफ्तर सनदनवीस (परगना जयपुर), चिट्ठी, चैत्र कृष्णा ३ व आश्विन गुनला ३
 वि० सं० १७६३

७. कपटद्वारा दस्तावेज संख्या १२२३

इंजारे में प्राप्त कर लिया । सवाई जयसिंह की सहायता से १७२६ ई० में बदनसिंह को फ़रीदाबाद, पलवल और मेवात की राहदारी भी मिल गई। व

सैनिक दृष्टि से बदनसिंह एक निष्प्राण शासक था, किन्तु जाटों के सौभाग्य से उनकी सैनिक कमान उसके ज्येष्ठ एवं योग्यतम पुत्र सूरजमल के हाथों में रही, जिसने अपने पिता के शासन काल में और बाद में जाटों के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना तक सैनिक गतिविधियों का सफल संचालन किया। वस्तुतः वदनसिंह के राजकार्य से निवृत्ति के बहुत पहले ही शासन की वागडोर अप्रत्यक्ष रूप से सूरजमल के हाथों में पहुँच चुकी थी।

### मेवात पर अधिकार

मुगल एवं आमेर राज्य से घिरे जाटों को अपने विस्तार के लिए मेवात उपयुक्त भूभाग दिखाई दिया। मेव विद्रोहियों से परेशान स्वयं कछवाहा राजा ने अपनी जागीर की सुरक्षार्थ जाट सेना की मददं चाही, तो इस क्षेत्र में जाटों का हस्तक्षेप आसान हो गया। जहां वदनसिंह शान्तिपूर्ण तरीकों द्वारा जयसिंह से अधिक से अधिक भूभाग इजारे में प्राप्त करने के प्रयत्नों में लगा हुआ था, वहीं उसका पुत्र सुरजमल बड़े ही युक्तिपूर्ण तरीकों से मेवात में जयपुर के आमिलों को वैदख्ल करके अपने थाने स्थापित कर रहा था। अजयपुर के एक आमिल विजयराम के पत्र से इस विषय में सूरजमल की भूमिका पर्वड़ा ही रोचक प्रकाश पड़ता है। कहीं पर मेव विद्रोहियों के साथ गुप्त सहयोग करके, कहीं पर मेवों के विरुद्ध जयपुर के आमिलों को सहायता न पहुँचाकर और कहीं पर उनके साथ प्रत्यक्ष संघर्ष में आकर जाटों ने मेवात में अपने प्रभाव विस्तार के प्रयास जारी रखे। जाटों के विरुद्ध जब आमिलों की शिकायतों जयपुर दरवार में पहुँचती थी, तो वदनसिंह अपने विनीत आचरण द्वारा मामले को शान्त करने हेतु तत्पर रहता था। इस प्रकार वदनसिंह मेवात में जाटों के लिए १० लाख रुपये वार्षिक आय की जागीर प्राप्त करने में सफल हुआ। प

# माण्डूगढ़ का युद्ध (१७२६ ई०)

सन्दूवर १७२६ ई० में मालवा की सूवेदारी मिलने पर सवाई जयसिंह ने

वही, संख्या १४२६

२. दफ्तर सनदनवीस (परगना जयपुर), चिट्ठी, चैत्र गुक्ला १५ व श्रावण कृष्णा ८, वि० संवत् १७८४

३. ड्राफ्ट ख्रीता, मार्गशीर्ष कृष्णा ११, वि० सं० १७८८

४. आमेर रिकार्ड, मार्गशीर्ष शुक्ला १४, वि० सं० १७८८

४. इमाद, पृ० ४४

मराठों के विरुद्ध प्रस्थान किया । वर्ष के अन्त में माण्डू के निकट मराठों के साथ हुए युद्ध में कछवाहा सेना ने उल्लेखनीय साहस का प्रदर्शन किया । स्रज्ञमल के दरवारी किव सूदन के वर्णन से पता चलता है कि इस महत्वपूर्ण युद्ध में जाट सेना ने सूरजमल के नेतृत्व में भाग लिया था । अन्त में मराठों के साथ सम्पन्न समझौते के अनुसार माण्डू (माण्डवगढ़) जयसिंह को मिल गया। अ

# भोपाल का युद्ध (१७३७ ई०)

इसी प्रकार इस बात के पुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि पेशवा बाजीराव के विरद्ध निजामजलमुल्क की सहायतार्थ जयसिंह ने अपने पुत्र ईश्वरी सिंह और दीवान राजा अयामल के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी, उसके साथ भी बदनसिंह ने अपने दूसरे पुत्र प्रतापसिंह के नेतृत्व में एक जाट सेना भेजी थी। १८ २४ दिसम्बर को दोनों पक्षों के मध्य युद्ध आरम्भ हुआ और शीझ ही निजाम भोपाल के निकट बुरी तरह से घर गया। अन्त में ६ जनवरी १७३८ ई० को दोराहा नामक स्थान पर दोनों के बीच सन्धि सम्पन्न हुई।

# गंगवाना का युद्ध (२७ मई १७४१ ई०)

मई १७४१ ई० में जब जयसिंह घौलपुर में पेशवा वालाजी वाजीराव से

दिच्छिन तै निजनाम जाय बचाई के भीर निजामंहि लायौ ॥४७॥ रामचरित रत्नाकर, किष्किन्धा काण्ड (हस्तलिखित प्रति)

कवि सूदन लिखता है-

संग निजामुलमुलुक की गढ़ भूपाल मंझार।

जीत्यौ वाजीराव सौ सिंह प्रताप कुवार ॥ सुजान चरित्र, पृ० ५

श्रीराम शर्मा ने वाजीराव के एक पत्र का उल्लेख किया है जिसमें इस युद्ध में जाटों के निजाम के पक्ष में युद्ध करने का वर्णन है, भारत में मुगल साम्राज्य (हिन्दी अनु०), पृ० ६३७; इरविन (॥, पृ० ३०३) व सरदेसाई (मराठों की

नवीन इतिहास, हिन्दी अनु०, जि० ॥, पृ० १५८-६२) ने इस युद्ध में जाटों के भाग लेने का उल्लेख नहीं किया, किन्तु ब्रह्मोन्द्र स्वामी चरित्र (परिशिष्ट

३३-३६) में इसका उल्लेख मिलता है।

१. भटनागर, जयसिंह, पृ० २०४

२. खाँड़ेराव रासो, ॥, पृ० ४०२

३. पुनि मांडोगढ़ मालुवै जीत्यो सिह सुजान । सुजान चरित्र, पृ० ७

४. रघुवीर सिंह, मालवा इन ट्रांजिशन, पृ० १८०

प्रतापसिंह के आश्रयदाता किव सोमनाथ ने इस घटना का वर्णन अपने काव्य में इस प्रकार किया है—

वार्ता में व्यस्त था, तभी उसे विद्यासिंह राठीड़ द्वारा आमेर पर चढ़ाई की सूचना मिली। जयसिंह तुरन्त जयपुर लौटकर, ५०,००० सेना के साथ, जिसमें भरतपुर के जाट भी भामिल थे, उसका सामना करने के लिए चल पड़ा। अजमेर के निकट गंगवाना नामक स्थान पर बढ़ासिंह केवल ५,००० राठौड़ सैनिकों के साथ जयपुर सेना पर टूट पड़ा। यद्यपि बढ़ासिंह की पराजय हुई और उसे मात्र ७० वचे हुए सैनिकों के साथ नागौर भागना पड़ा, किन्तु कछवाहा सेना को इससे भी अधिक दुर्दशा एवं विनाश का सामना करना पड़ा। यह यह युद्ध २७ मई १७४१ ई० को लड़ा गया था। उटाँड ने इस युद्ध में जाटों के भाग लेने का उल्लेख किया है, किन्तु ओझा श्यामलदास, सूर्यमल्ल चित्रण इत्यादि लेखकों ने ऐसा उल्लेख नहीं किया है। समकालीन स्रोत दस्तूर कौमवार से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सूरजमल के नेतृत्व में जाट सेना ने इस युद्ध में भाग लिया था। व

# वदनसिंह द्वारा राजकार्य से निवृति

लगभग सभी समकालीन स्रोत एकमत से इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ वर्ष शासन करने के उपरान्त दु:साध्य नेत्र रोग से पीड़ित होने के कारण बदन सिंह शासन सूत्र अपने ज्येष्ठ पुत्र सूरजमल को सींपकर राजकार्यों से निवृत हो गया था। पे लेकिन ऐसा उसने कब और किस तरह से किया, इस सम्बन्ध में कहीं निश्चित उल्लेख नहीं मिलता।

१. अजमेर के प्रमील उ० प० में

२. गी० ही० ओझा, जोधपुर राज्य का इतिहास, ।।, पृ० ६४४-४७; वीर विनोद, ।।, पृ० ६४८; वंश भास्करं, पृ० ३३०४-१२; डिसाइसिव वैटल्स, पृ० १०३-६; सरकार, पतन, ।, पृ० १४१-१५३; टॉड (।।, पृ० १०४६-५१) का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण लगना है। दीक्षित का वदनसिंह के इस पुद्ध में भाग लेने का वर्णन गलत है, वृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ३६।

३. तारीख़ के विषय में वीर विनोद और जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ ॥, पृ० १५३) श्रेष्ठ आधार हैं। इन दोनों के अनुसार यह युद्ध आषाढ़ कृष्णा ६ वि॰ सं॰ १७६८ को लड़ा गया था।

४. दस्तूर कौमवार, जि॰ था, पृ॰ ४५८ पर उल्लेख है कि सूरजमल जाट को, जो जयसिंह की फ़ौज में शामिल था, भाद्रपद शुक्ला १२ वि॰ सं॰ १७६८ (११ सितम्बर १७४१ ई०) को विदा किया गया ।

प्र. वैण्डल (सरकार, पतन, ॥, पृ० २६६); फ्रींज गोटलियव लिखता है, "वीस वर्ष तक सिंहासन पर रहने के बाद बदनसिंह अन्धेपन से पीड़ित हो गया, उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र सूरजमल को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं सांसारिकता

# [ ५२ ]

बदनसिंह के हरम में अनेकों स्त्रियाँ थीं और उसके २० पुत्र थे। उसके पुत्रों में सूरजमल और प्रतापसिंह अत्यधिक योग्य एवं ख्याति प्राप्त थे। यद्यपि सूरजमल ज्येष्ठ तथा अनेकों गुणों से सम्पन्न था, किन्तु बदनसिंह का अपने दूसरे पुत्र प्रतापसिंह पर अधिक स्नेह था, और उसने उसकी अभिरुचि एवं संस्कारों के शासकीय ढंग से विकास में विशेष रुचि ली थी। अभावी गृह कलह की आशंका को निर्मूल

त्यागकर ईम्बर भक्ति में दिन विताने लगा। उसने केवल परगना डीग में कसावली गांव का राजस्व दान देने हेतु अपने हाथ में रखा, शेष सारा राज्य व मोप सूरजमल को दे दिया।" पिंशयन हिस्ट्री ऑफ जाट्स, पृ० २० अ; हरसुखराय लिखता है, "वदनसिंह प्रतिदिन एक पैसे भर पारा निगला करता था। जीवन के अन्तिम दिनों में उसकी नेत्र ज्योति में विकार आ गया था। अपने पुत्रों में उसने सूरजमल को बुद्धिमान समझा और शासन सूत्र उसके हाथों में देकर वह राजकार्य से निवृत हो गया।" मजमाउल अख़वार (इलियट, पा।, पृ० २७२)

- १. फैंज गोटलियव, पृ० १६ अ; हरसुखराय (इलियट, VIII, पृ० २७२); बाद के लेखक २६ पुत्रों का उल्लेख करते हुए उनमें से ४ के प्रारम्भ में ही मृत्यु को प्राप्त होने का वर्णन करते हैं । राधारमण चौवे के अनुसार इनमें दो धर्म पुत्र सुने जाते हैं, भरतपुर का इतिहास, पृ० दः सूदन जो इस विषय में सर्वाधिक प्रामाणिक है, वदनसिंह के पुत्रों का नामोल्लेख इस प्रकार करता है—सूरजमल, प्रतापसिंह, जोधसिंह, देवीसिंह, मेदसिंह, भवानीसिंह, अर्खेसिंह, सुल्तानिसंह, शोभाराम, रामसवल, मानिसंह, गुमानिसंह, दलेलिसंह, वीरनारायण, रामिकशन वलराम, खुशालिसंह, लालिसंह, उदयसिंह (सुजान चरित्र, पृ० ५-६), एक अन्य पुत्र उम्मेदिंसह का उल्लेख फैंज गोटलियव (पृ० १६ अ) एवं दस्तूर कीमवार जि० था, पृ० ३१ द) करते हैं।
  - वदनसिंह महाराज के सुन्दर पुत्र अनेक, जेठो सूरजमल है मंडित चारु विवेक।

सोमनाथ, सुजान विलास (पा० लि०), पू० १३४ व

- इ. इमाद का लेखक हमें वतलाता है कि इस युवा व्यक्ति का विकास (चालढाल एवं भद्रता में) सुरुचिपूर्ण भाषण और उत्कृष्ट शिष्टाचारों के साथ एक अभिजात्य मुस्लिम के रूप में हुआ था। अपनी पगड़ी बाँघने की शैली, अपनी वेशभूषा के शौक के साथ-साथ मनपसन्द पकवानों में उसने दिल्ली के तरीक़ों का अनुसरण किया, कानूनगो, जाट, पृ० ६३ पा० टि०
- ४. चूड़ामन के प्रति उसके पुत्रों के कलहपूर्ण व्यवहार को देखते हुए सम्भवतः वदनिसह ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था की हो तो कोई आश्चर्य नहीं, यद्यपि वह इस दृष्टि से बड़ा भाग्यशाली था कि उसके ये दोनों पुत्र अत्यधिक निष्ठावान पितृभक्त थे।

करने के उद्देश्य से ही उसने कुम्हेर में सूरजमल के लिए वार्या वैर में प्रतापसिंह के लिए पृथक-पृथक सुदृढ़ दुगों एवं महलों का निर्माण करवाया। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य ने वदनिसह को विवश कर दिया कि उत्तराधिकार के प्रश्न पर वह अनिश्च यात्मक स्थिति को शीघ्र समाप्त करें। सूरजमल की ज्येष्ठता, योग्यता एवं जाट सेना के बीच उसकी लोकप्रियता की उपेक्षा करना कठिन था, इसलिए अनुमान है कि १७३६-४० ई० के लगभग वदनिसह ने वैर का राज्य प्रतापसिंह को प्रदान कर दिया, और सूरजमल को युवराज घोषित कर, शेष जाट राज्य का शासन प्रवन्ध उसे सौंप दिया। उत्तराज्य के इस बँटवारे के वावजूद अगले कुछ वर्षों तक वदनिसह हींग में राजसभा की अध्यक्षता करता रहा। किन्तु २ नवम्बर १७४५ ई० को अपने प्रिय पुत्र प्रतापसिंह की असामयिक मृत्यु से विक्षु द्धा एवं नेत्र रोग की भयंकरता से पीड़ित वदनिसह ने तत्काल राजकार्यों से पूरी तरह से निवृत होने का निश्चय किया। इस कारण नवम्बर १७४५ ई० में युवराज सूरजमल शासन संचालन के पूरे

सुजान विलास (पा॰ लि॰), पृ० १३४ व

समझ कुमर परताप को, निपुन राज के काज। दियो वैरि गढ़ हरष के, वदनसिंह महाराज।। रस पीयूप निधि (मत्स्य की देन, पृ० ५२)

ग्राउसे के अनुसार वदनसिंह नविनिमित वैर का दुर्ग और उसके साथ का जिला प्रतापिसह को विशेष रूप से सींपकर शेप जाट राज्य के गासन का भार ज्येष्ठ सूरजमल को सींप कर मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व सार्वजिक जीवन से निवृत हो गया था, मथुरा, 1, पृ० २३; दीक्षित के अनुसार भोपाल युद्ध में विजय पाने के कारण प्रतापिसह को वैर का राज्य प्राप्त हुआ, वृजेद वंश भास्कर, पृ० ३६; टाँड (॥, पृ० १३५६) तथा मैलिसन (नेटिव स्टेट्स, पृ० ६८) के मतानुसार पहले प्रतापिसह के पक्ष में उपाय करने के वाद वदनसिंह ने ज्येष्ठ पुत्र सूरजमल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था।

१. किव शिवराम के 'ग्रन्थ नवधा भक्ति रागसार' से पता चलता है कि १८ वीं सदी के चौथे दशक (१७३५ ई० के लगभग) में सूरजमल कुमार के रूप में कुम्हेर में रहता था, मत्स्य की देन, पृ० ४४-४५

२. किव सोमनाथ के रस पीयूप निधि से पता चलता है कि बदनसिंह ने वैर का हुर्ग प्रतापसिंह के लिए बनाया था, मत्स्य की देन, पृ० ५२

३. बुधि के आठी अंग अरु चौदह गुन राज के, तामै जानि सुढंग सुत सूरज युवराज किया।

८. दस्तूर कौमवार, जि० VII, पृ० ४८१

अधिकारों के साथ जाट राज्य का वास्तविक शासक वन गया था। अगले ही महीने अलीगढ़ के नवाव फ़तह अली ख़ान द्वारा सैन्य सहायतार्थ अपने दूत को सूरजमल के पास भेजे जाने के विवरण से भी जपर्युं के निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि इस समय जाट राज्य का वास्तविक संचालक सूरजमल ही था। उजदुनाथ सरकार भी लिखते हैं कि वदनसिंह के पिछले वर्षों में भरतपुर का इतिहास वास्तव में सूरजमल का इतिहास है। अ

### बदनसिंह का अन्तिम समय

वदनसिंह के जीवन के अन्तिम दिन अधिकांशतः डीग अथवा सहार में व्यतीत हुए थे। साहित्य एवं स्थापत्य के प्रति वदनसिंह की प्रारम्भ से ही किंच रही थी। उसने डीग दुगं का सीन्दर्शीकरण किया और उसके बनवाए हुए महल अव 'पुराने महल' कहलाते हैं। वदनसिंह ने कुम्हेर तथा वैर में नवीन दुगों के साथ कस्वे के चारों ओर परकोटे तथा अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। सहार में, जो उसके जीवन की सन्ध्या में उसकी किंच का निवास स्थान था, उसने सुन्दर इमारतों वनवाई एवं वाटिका लगवाई। वृन्दावन के धीर समीर घाट पर उसने एक मन्दिर बनवाया। वदनसिंह स्वयं किंव और किंवयों का आश्रय दाता था। उसके रचे हुए कुछ स्फुट छन्द मिलते हैं, जिनमें 'बदन' अथवा 'बदनेश्न' लिखा हुआ मिलता है। प्रिसिद्ध किंव सोमनाथ को वदनसिंह मथुरा से लाया था और उसे दरवार में सम्मानजनक स्थान वैकर सूरजमल का शिक्षक नियुक्त किया था। ७ जून १७५६ ई० को डीग में वदनसिंह की मृत्यु हो गई। "

१. सूदन के निम्निखित वर्णन से इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है— ठारे से क दुहोतरा अगहन मास सुजान वैठि सजल गढ़ नौहि के किय आखेट-विधान एक दिवस दरवार किर वैठ्यो सिंह सुजान आस पास भूपतिनु के बैठे तनय अमान

सुजान चरित्र, पृ० ७-६

- २. सुजान चरित्र, पृ० ६-१०
- ३. सरकार, पतन, ॥, पृ० २६१
- ४. मयुरा से १८ मील उ० प० में
- ४. बोकमेन, पृ०१३ व १७; ग्राडसे, १, पृ० २३; कानूनगो, जाट, पृ० ६४; प्रभुदयाल मीतल, दल का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५०६
- ६. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५०६; मिथवन्धु विनोद, ॥, पृ० ६३७
- ७. विष्णुचन्द्र पाटक, सोमनाथ आचार्य और कवि (अप्रकाशित शोध प्रवन्ध), पृ० १५
- ज. सरकार, दिल्ली कानिकृत्स (अप्रकाणितं, मरकार संग्रह्), पृ० ७३

### सूरजमल का प्रारिध्मक जीवन

ठाकुर बदर्नासह का उत्तराधिकारी सूरजमल जाट राज्य का सर्वाधिक योग्य शासक था, जिसके प्रभावशाली नेतृत्व में यह नव स्थापित राज्य शीघ्र ही अपने उत्कर्ष पर पहुँच गया। गुलाम अली के शब्दों में वह "जाट कवीले का प्नेटो था" और यद्यपि वह एक किसान की वेशभूषा पहनता था तथा केवल अपनी ब्रज भाषा ही जानता था, फिर भी विवेक तथा बुद्धि में, राजस्व की व्यवस्था करने की योग्यत। तथा नागरिक मामलों में निजाम आसफजहाँ बहादुर के अतिरिक्त हिन्दुस्तान के सरदारों में उसके बराबर कोई व्यक्ति नहीं था। विस्तार का लेखक लिखता है, "नजीव का अगला पड़ौसी जाट कवीले की आँख और उसको बाँधने वाला तेजस्वी राजा सूरजमल था, जिसने अपने आपको शासन संचालन के श्रीष्ठ ज्ञान एवं विजयों के साथ-साथ शिष्ट व्यवहार एवं नागरिक विभाग के संचालन द्वारा प्रसिद्ध बना दिया था और बराबर के हिन्दू राज(ओं में ऐसी योग्यता कोई नहीं रखता था।"

वैण्डल के अनुसार, "सूरजमल मध्यम ऊँचाई के ऊपर, हुण्ट-पुण्ट आकृति के साथ, वृद्धावस्था में मोटापे की थोर झुका हुआ तथा उराम वर्ण लिए हुए था। उसकी आँखें साधारणतया चमकदार थी और उसकी सारी उपस्थित (रूप, रंग में) एवं उसके आचरण, जो कि अत्यधिक मधुर एवं सुनम्य थे, अत्यधिक तेज प्रकट करते थे।" किन्तु उसके दरवारी किव सोमनाथ ने सूरजमल की आकृति का वर्णन करते हुए उसे गौर वर्ण का वतलाया है। उसका पुस्तकीय ज्ञान थोड़ा था और दरवारी शिष्टाचार में वह अपरिष्कृत था, फिर भी साजिश और कूटनीति के उस युग में उसने कपटी मुग्लों एवं चतुर मराठों दोनों को समान रूप से निष्फल कर दिया था। अपने पिता के समय से ही जाट राज्य की युद्धनीति एवं कूटनीति का संचालन उसके हाथों में था। अपनी जन्मजात प्रतिभा, स्पष्ट दूरहृष्टिता, अदम्य उत्साह, अटल साहस, कुशाप्र बुद्धि एवं राजनीतिक विलक्षणता के वल पर उसने जाट राज्य को उस विन्दु पर पहुँचा दिया, जहां हिन्दुस्तान की वड़ी शक्तियाँ उसकी सहायता की अपेक्षा करती थी और वड़ी से वड़ी विपत्ति के समय वह स्वयं अपनी शक्ति, क्षमता एवं सूझ-वूझ के वल पर उसकी सुरक्षा कर सकता था।

१. इमाद, पृ० ५५

२. सियार, IV, पृ० २७

३. वैण्डल, पृ० ५१

४. सुजान विलास, पृ० १३६ व

# जन्म और पैतृकता

सूरजमल के जन्म तथा वाल्यकाल के विषय में कोई निश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। वैण्डल मृत्यु के समय सूरजमल की आयु ५५ वर्ष वतलाता है। समकालीन पत्रों में सूरजमल का प्रथम उल्लेख ११ मार्च १७२१ ई० को मिलता है, जब वह राजनैतिक उद्देश्य से अपने पिता के दूत के रूप में सवाई जयिंसह से मिलने उसके दिल्ली स्थित डेरे पर गया था। दूसरा महत्वपूर्ण उल्लेख २६ नवम्बर १७४३ ई० में उसके ज्येष्ठ पुत्र जवाहरिसह के विवाह का है। यदि हम जयिंसह से उसकी भेंट के समय उसकी उम्र लगभग १४ वर्ष मार्ने, तो मृत्यु के समय उसकी सम्भावित आयु ५५ वर्ष ठहरती है, जो काफ़ी युक्तिसंगत लगती है और वैण्डल के कथन से सिद्ध भी होती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण इस सम्बन्ध में स्वयं सूरजमल का वक्तव्य है। मार्च १७५७ ई० में अहमदणाह अव्दाली को लिखे एक पत्र में सूरजमल कहता है, "मैं जीवन की पचास सीढ़ियाँ पार कर चुका हूँ " " "।" इस आधार पर सूरजमल की जन्म-तिथि १७०७ ई० ही प्रामाणिक ठहरती है।

वैण्डल के इस कथन ने कि "सूरजमल वदनसिंह का औरस पुत्र नहीं था," सूरजमल की पैतृकता को विवाद का विषय वना दिया है। सूरजमल के पुत्र जवाहरसिंह का दरवारी होने के कारण वैण्डल ऐसा महत्वपूर्ण स्रोत है जिसकी उपेक्षा करना कितन है। उसके अनुसार सूरजमल न तो वदनसिंह का पुत्र था और न ही उसके वंश का था। वह किसी विवाहित स्त्री का औरस पुत्र था। इस स्त्री की बहन वदनसिंह के अन्तः पुर में थी। अपने पुत्र को गोद में लिए जब वह अपनी वहन से मिलने आई, तब बदनसिंह की उस पर नजर पड़ी और उसने उसे अपनी पित्नयों में शामिल कर लिया और शीद्र ही वह उसकी कृपापात्र वन गई। सूरजमल की मां का प्रभाव तो था ही, किन्तु स्वयं सूरजमल की प्रतिभा भी अद्भुत थी जिससे यह प्रतीत होने लगा कि वह उदीयमान जाट जाति का अत्यन्त उपयुक्त नेता है। बदनसिंह ने इस कारण सूरजमल को अपना पुत्र एवं उत्तराधिकारी मान लिया और उसकी जाति के मुखियाओं ने भी इसकी अनुमति दे दी। उसने अपने निजी पुत्रों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। "

वैण्डल के उपर्युक्त कथन को स्वीकार करने में सबसे वड़ी बाघा यह है कि

१. सरकार, पतन, ॥, पृ० २८१; ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५१८

२ दस्तूर कौमवार, १।।, पृ० ५३५

३. वही, VII, पृ० ३७६

४ गण्डासिह, अहमदशाह दुर्रानी, पृ० १८१-८३

५. सरकार, पतन, ॥, पृ० २६६

कोई भी समकालीन स्रोत इसका समर्थन नहीं करता, इसके विपरीत अधिकतर प्रमाण सूरजमल का उल्लेख विना किसी संदेह के वदनीं हो के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में करते हैं। सूरजमल के दरवारी किवयों और समकालीन साहित्य में इस तथ्य का उल्लेख न करने की वात समझी जा सकती है, किन्तु फ़ारसी इतिहासकारों द्वारा सूरजमल का वदनिसह के पुत्र रूप में उल्लेख करते समय किसी तरह की शंका न उठाना वैण्डल के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क है। अपेक्षाकृत वाद का लेखक फैंज गोटलियव एकमात्र स्रोत है जो सूरजमल का, वदनीं सह की रानी देवकी (जो कामर के चौधरी महाराम की पुत्री श्री) से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र के रूप में उल्लेख करता है। वैण्डल के मत के विरुद्ध एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि सूरजमल यदि वदनीं सह का दत्तक पुत्र होता, तो प्रतापीं सह सम्भवतः वैर के राज्य से सन्तुष्ट न होकर अपने उत्तराधिकार के दावे के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता, जिसका संकेत किसी भी समकालीन स्रोत में नहीं मिलता है।

राम पाण्डेय की यह धारणा निराधार है कि सूरजमल वदनसिंह के भाई रूपिसंह का पुत्र था और रूपिसंह की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी देवकी के साथ वदनिसंह ने 'घरेजना' के रूप में विवाह कर लिया था। समकालीन स्याहा वकाया कागजातों से स्पष्ट पता चलता है कि १७२१ ई० में अहाँ सूरजमल का वदनिसंह के पुत्र के रूप में प्रथम उल्लेख हुआ है, वहीं १७३५ ई० तक रूपिसंह के जीवित रहने के प्रमाण मिलते हैं न और १७३१ ई० में वदनिसंह तथा रूपिसंह की पत्नी का उल्लेख

१. एक स्थानीय लोकगीत इसका अपवाद है, जो सूरजमल के कायस्थ पुत्र होने का उल्लेख करता है, यद्यपि इसकी ऐतिहासिक महत्ता संदिग्ध है—
सूरजमल कायथ को लरिका
गोरे मुख पे आयो पसीना
झालर को पंखा

२. मथुरा जिले में कोसी के निकट, मथुरा के ३३ मील उ० प० में

३. कानूनगो, जाट, पृ० ६१; बृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ३८; ग्राउसे चौधरी महाराम को देवकी का भाई बतलाता है, मथुरा, ।, पृ० २३

४. फ्रैंज गोटलियव, पृ० २० अ

वड़े भाई की विधवा से विवाह करने की स्थानीय प्रथा 'करेवा'

६. पाण्डे, भरतपुर, पु० ४६

७. दस्तूर कौमवार, जि॰ VII, पृ० ५३५

दस्तूर कौमवार, था, पृ० ५०१; १७१६ ई० में हम उसे थून के युद्ध में लड़ते
 हुए पाते हैं, देखें, अध्याय ॥

एक साथ किन्तु पृथक-पृथक रूप से हुआ है। भूदन भी स्पष्ट रूप से रूपसिंह का सूरजमल के चाचा के रूप में उल्लेख करता है। र

निष्कर्षतः यहीं कहा जा सकता है कि जब तक वैण्डल के मत के समर्थन में हमें अन्य कोई पुष्ट सामयिक प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक सूरजमल को बदनसिंह का औरस एवं ज्येष्ठ पुत्र मानना ही जिनत होगा।

### भरतपुर की स्थापना

सूरजमल का सैनिक जीवन मेवात और माण्डू के युद्धों से शुरू हुआ था, किन्तु उसकी प्रयम उच्च कोटि की सैनिक सफलता अपने पिता के शक्तिशाली विरोधों खेमकरण जाट के विरुद्ध थी। इस सफलता ने उसे अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई। वर्तमान भरतपुर दुर्ग के स्थान पर जो कच्ची गढ़ी थी, उसकी स्थापना १७०० ई० के लगभग रुस्तम सोगरिया ने की थी। रुस्तम का पुत्र खेमा जाट, जो कि चूड़ामन का अभिन्न साथी था, किस तरह वदनसिंह के लिए गम्भीर चुनौतो बना हुआ था, यह हम पहले ही देख चुके हैं। १७३३ ई० में एक रात्रि को साहसिक आक्रमण करके सूरजमल ने खेमा जाट को पराजित कर, इस स्थान से उसे वेदख़ल कर दिया। किन्तु खेमा का विरोध जारी रहा और कुछ वर्षों वाद जब सूरजमल एक पडयन्त्र द्वारा उसे समाप्त करने में सफल हुआ, कि तभी इस स्थान पर भरतपुर के नवीन दुर्ग एवं राजधानी का निर्माण कार्य शुरू हो सका। ज्वाला सहाय के अनुसार दुर्ग निर्माण के कार्य में आठ वर्ष लगे।

- १. दस्तूर कोमवार. VII, पृ० ४४८
- २. सुजान चरित्र, पृ० ६७
- ३. फ्रींज गोटलियव, पृ० २० व; ब्रोकंमेन, पृ० ६; टॉड, ॥, पृ० १३४६; वीर विनोद, ॥, पृ० १६४३; लोडायर, ॥। पृ० २६; वृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ४२-४३; ज्वाला सहाय, पृ० ३१; कानूनगो, जाट, पृ० ६४-६६; मैलिसन, प्० ६=
- ४. फ्रैंज गोटलियव लिखता है कि खेमा कुम्ती द्वारा भेरों को पराजित करने की कला में दक्ष था। दिल्ली में सम्राट के सम्मुख दो-तीन भेर अपने हाथों से मारकर जब उसने अपनी मिक्त का प्रदर्शन किया तो सम्राट ने प्रसन्न होकर उसे ख़िलअत एवं इनाम दिया। सूरजमल ने यह सुनकर उसे नष्ट करने की योजना बनाई। उसने एरिंग निवासी भूण्डाराम को लिखा कि वह किसी भी तरह खेमा को मारे तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। एक वार जब खेमा एरिंग पहुँचा, तो भूण्डाराम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उस पर क्कने के लिए दबाब डाला और भोजन में विप मिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पिंग्यन हिस्ट्री ऑफ जाट्स, पृ० २१ अ
- ५. ज्वाला सहाय, वाकया राजपूताना, ॥, पृ० २०

वलदेवसिंह के अनुसार १६ जनवरी १७४३ ई० में निर्माण कार्य प्रारम्भे हुआ। पह निष्चित है कि १७५३ ई० के पूर्व दुर्ग एवं महल निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। २ २२ नवम्बर १७५३ ई० को जब जयपुर महाराजा माधोसिंह भरतपुर का किला देखने गए, तब सूरजमल का डेरा भरतपुर में ही था, जबिक बदनसिंह का प्रवास उस समय डीग ही था। 3

भरतपुर, सूरजमल की रुचि का स्थान होने के कारण शीध्र ही डीग के स्थान पर जाट गितिविधियों का नया केन्द्र वन गया। सूरजमल द्वारा ही इस नवनिर्मित दुर्ग का नामकरण भरतपुर करके चारों ओर शहर का विकास किया गया, जो शीघ्र ही सारे हिन्दुस्तान में जाट राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उस्तुजान चित्र के विभिन्न सन्दर्भों से भी इस वात की पुष्टि होती है कि सूरजमल की राजनैतिक गितिविधियों का केन्द्र भरतपुर वन चुका था, यद्यपि वह प्रत्येक मामले में सलाह लेने वदनसिंह के पास डीग जाया करता था और संकटकालीन दरवार भी डीग में ही लगा करते थे।

#### अलीगढ़ के नवाब की सहायता

जाट राज्य के पड़ौसी क्षेत्रों में सूरजमल की ख्याति एवं सैनिक प्रतिष्ठा का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा मकता है कि शासन की वागडोर सँभालने के एक महीने वाद ही, दिसम्बर १७४५ ई० में कोईल (अलीगढ़) के नवाव फ़तह अली ख़ान ने मुगल ख़ानज़ाट अतद खाँ से झगड़ा हो जाने पर, सूरजमल से सैन्य सहायता की याचना की 18 सूरजमल के लिए बाह्य मामलों में स्वतन्त्र निर्णय लेने का यह

१. तवारीख भरतपुर, पृ० ३०, ४२; जा० न० इ०. पृ० ३३२-३८

२. सुजान चरित्र, पृ० २४६

३. दस्तूर कौमवार, V II, पु० ४६० व ४६७

४. 'कि मरतपुर निज राजधानी,' वंश भास्कर, पृ० ३०६१; 'धरयौ नाम ताकौ भरथ वासु रूरौ, सुजान चरित्र, पृ० २३४; ज्वाला सहाय (भरतपुर, पृ० ८) और ब्रोकमेन (गर्जेटियर, पृ० ६) के अनुसार श्री राम के भाई भरत के नाम पर भरतपुर नाम रखा गया और उनके दूसरे भाई लक्ष्मण राजपरिवार के इच्छ देवता के रूप में पूजे जाने लगे।

प्र. १७५४ ई० में कुम्हेर पर मराठा आक्रमण के समय ऐसा ही दरवार वदनसिंह की अध्यक्षता में डीग में लगा था, देखें, सुजान चरित्र, पृ० २३६-४०

६ यह साबित खान का पुत्र था, जो १७१७ ई० में अलीगढ़ का फ्रीजदार था और उसके नाम पर यह दुर्ग सावितगढ़ कहलाने लगा, इम्पी० गजे० यूनाइटेड प्राविन्सेज, १६०८ ई० जि० ।, पृ० ३६५

७. सुजान चरित्र, पृ० ६-१०

पहला अवसर था, क्योंकि अब तक जाट राज्य के बाह्य राजनैतिक एवं सैनिक किया कलाप जयपुर शासक की अधीनता में ही सम्पन्न होते रहें थे।

सूरजमल ने फ़तह अली खान के दूत को सहायता का आश्वासन दिया और शिकार के वहाने जाकर ईखू नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार फ़तह अली इस स्थान पर पहुँचा और दोनों के बीच मैत्री समझौता सम्पन्न हुआ। जब असद खाँ ने कोईल पर आक्रमण किया तो सूरजमल ने अपने पुत्र और सेनापित के नेतृत्व में सहायतार्थ एक सेना रवाना की और बाद में फ़तह अली का दूसरा त्वरित सन्देश मिलने पर सूरजमल स्वयं भी युद्धस्थल की ओर चल पड़ा। १७४६ ई० के प्रारम्भ में चन्दौस के निकट हुए इस युद्ध में असद खाँ मारा गया और शाही सैनिकों को पराजय का भुँह देखना पड़ा। दे सूरजमल की सिक्तय सहायता एवं शौर्य के बल पर ही फ़तह अली खान अपनी पुश्तैनी जागीर की रक्षा करने में सफल हुआ। किन्तु फ़तह अली खान के लिए बहाया गया जाटों का खून व्यर्थ गया। चार साल बाद ही वह सूरजमल की मित्रता एवं सहायता को भूल कर मीरबख्शी सलावत खां के साथ नीमराना में जाटों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ दिखाई देता है। उ इसी प्रकार दिसम्बर १७५३ ई० में मीरबख्शी इमाद की सहायता से फ़तह अली खान ने कोईल व जालेसर से जाट अधिकार को समाप्त कर दिया था। अ

## जयपुर का उत्तराधिकार संघषं और सूरजमल

सूरजमल के नेतृत्व में कछवाहों के प्रति जाट नीति में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रअपनी व्यवहार कुशलता के वल पर सूरजमल भी अपने पिता की तरह सवाई जयसिंह का विश्वासपात्र वन गया था। इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि जयसिंह के अश्वमेघ यज्ञ (१७४२ ई०) के अवसर पर सूरजमल भी आमन्त्रित होकर पहुँचा। यज्ञ की समाप्ति पर राजपृत्र की

इसकी स्थित स्पष्ट नहीं हो सकी, मुजान चरित्र में उल्लिखित यह ईखू शायद अलीगढ़ जिले का तहसील मुख्यालय ईगलास हो ।

२. सुजान चरित्र, पृ० १० से २६

३. सियार, III, पृ० ३११-१४; सुजान चरित्र, पृ ५०-५५

४. तारीख्-ए-अहमदशाही, पृ० १०५ अ-१०६ अ

५. वदनिसह ने राजकार्यं सुर्पुंद करते समय सूरजमल को निम्नलिखित शिक्षा दी थी---

कुशवाहिन को दास वहै ब्रज को महाराजा। निवक हरामी करें परें तिहके सिर गाजा।। सोमनाथ, माधव जयति, दोहा २६ (पा० लि०)

## L 88 j

जिम्मेवारी सींपकर आशीर्वाद देने का समय आया तो जयसिंह के दोनों पुत्रों में से कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। तब सूरजमल ने जयसिंह से अपने ऊपर उक्त शेष यज्ञ की विधि के समापन की प्रार्थना की। जयसिंह इस प्रस्ताव से सहमत हो गया और यज्ञ किया समाप्त कर उसने सूरजमल को आशीर्वाद दिया। व यद्यपि इस घटना की प्रामाणिकता सन्देहजनक है, व तथापि इस वात का प्रमाण मिलता है कि २७ अप्रैल १७४३ ई० को सवाई जयसिंह ने सूरजमल को विदा की भेंट दी थी। उ

२१ सितम्बर १७४३ ई० को सवाई जयसिंह की मृत्यु के साथ ही उसके दोनों पुत्रों ईश्वरीसिंह और माधोसिंह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ४ सूरजमल अपने प्रिय संरक्षक की अन्तिम इच्छा के प्रति निष्ठावान रहते हुए, उसके जयेष्ठ पुत्र ईश्वरीसिंह के पक्ष में ईमानदारी से खड़ा रहा, ५ जबिक जयसिंह के किनष्ठ पुत्र माधोसिंह ने अपने मामा उदयपुर के महाराणा जगतसिंह की सैन्य सहायता के वल पर ईश्वरीसिंह के दावे की चुनौती दी। १७४३ ई० के अन्त में जहाजपुर के रणक्षेत्र से प्रारम्भ हुए इस संघर्ष का पहला निर्णायक दौर मार्च १७४७ ई० में समाप्त हुआ, जब राजमहल के युद्ध में ईश्वरीसिंह को निर्णायक विजय मिली। ६

#### वगरू का युद्ध

एक वर्ष की शान्ति के बाद जयपुर का यह गृह कलह अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। मई १७४८ ई॰ में पेशवा के निवाई अभियान का परिणाम यह हुआ कि ईग्वरीसिह चार परगने माधोसिह को देने पर सहमत हो गया। इसी वीच ईग्वरीसिह का संदेश पाकर सूरजमल अपने दस हजार सवारों के साथ तुरन्त जयपुर पहुँच गया अरा असने पेशवा के साथ सम्पन्न समझौते की उपेक्षा करके ईश्वरीसिह

वृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ४१; द० व० पारसनीस, इतिहास संग्रह, ॥, पृ० २-३

२. ईश्वर विलास तथा जयपुर रिकार्ड के समकालीन पत्रों में इस घटना का कोई विवरण नहीं मिलता है, देखें, भटनागर, जयसिंह, पू० २६४-६८

३. दस्तूर कौमवार, vII, पृ०८४५८

४. टॉड, 111, पृ० १३५६

५. ज्वाला सहाय, पृ० ३२-३३; इतिहास संग्रह, ॥, पृ० ३

६. सरकार, पतन, १, पृ० १५३-५५; म० न० इ०, ॥, पृ० २४०

७. जयपुर के ३६ मील दक्षिण में

काशीनाथ राजवाड़े, मराठयांच्या इतिहासांची साधर्ने, vi, पत्र १६०-१६१;
 हिंगणे दफ़्तर, i, पत्र ३०

६. सुजान चरित्र, पृ० २८-२६; वंश भास्कर, पृ० ३४६१

को कठोर रवैया अपनाने की सलाह दी। इसका अपेक्षित परिणाम हुआ और होल्वार ने माधोसिंह के दीवान कनीराम और वजीर सफ़दरजंग के वकील नरसिंहदास को मामलात हेतु सूरजमल के पास भेजा। ईश्वरीसिंह के रुख़ में हुए परिवर्तन के लिए जाट राजा को उत्तरदायी समझकर मराठा सरदार का यह दृष्टिकोण था कि फ़िलहाल युद्ध को टाल दिया जाय और वाद में सूरजमल से अलग से निपटा जाय। किन्तु जून के मध्य में सूरजमल ने ईश्वरीसिंह की तरफ़ से समझौते के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। फलस्वरूप जुलाई में होल्कर ने विवश होकर जयपुर पर आक्रमण के लिए प्रयाण किया। माधोसिंह के पक्ष में होल्कर की मराठा सेना के अलावा राठौड़, सीसोदिया, हाड़ा, खींची, पंवार शासकों की एक विशाल सेना थी। व

अगस्त १७४८ ई० में दोनों पक्षों के वीच युद्ध छिड़ गया। मोती डूंगरी के निकट हुई प्रथम मुठभेड़ में सूरजमल के नेतृत्य में जाटों के साहिसक हमलों से मराठा सेना को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। मोती डूंगरी की पराजय के बाद मल्हार राव होल्कर ने वगक स्थित अपने छेरे को लौटकर सभी मित्र सेनाओं का निरीक्षण कर उन्हें नए युद्ध के लिए पुनः व्यवस्थित किया। ईश्वरीसिंह भी सूरजमल तथा अपनी ३०,००० सेना के साथ जयपुर से बाहर निकलकर वगक की ओर चल पड़ा।

ईश्वरीसिंह के विरुद्ध सात राजाओं का संयुक्त मोर्चा वन जाने के कारण यद्यपि युद्ध का सन्तुलन एक पक्षीय जान पड़ता था, किन्तु सूरजमल के नेतृत्व में जाटों की साहसिक भूमिका ने युद्ध का निर्णय उसके पक्ष में करा दिया। रिववार २० अगस्त १७४ = ई० को वगरू में दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध आरम्भ हो गया। भारी वर्षा के वीच तीन दिन तक भीषण संग्राम हुआ। जयपुर सेना के हरावल का नेतृत्व सीकर के ठाकुर शिवसिंह शेखावत को दिया गया, सूरजमल केन्द्र में और कछवाहा राजा ईश्वरीसिंह पृष्ठभाग का नेतृत्व कर रहा था। प्रथम दिवस अनिर्णयात्मक तोपखाने के हन्द्र में समाप्त हुआ। दूसरा दिन जयपुर पक्ष के लिए विषादपूर्ण रहा, जब गंगाधर तांत्या (मराठा सेनापित) के तीन्न प्रहार से सीकर ठाकुर शिवसिंह सारा गया।

१. हिंगणे दपतर, १, पत्र ३०

२. सुजान चरित्र, पृ० ३३-३५

३. वंश भास्कर, पृष्ट ३४६२; सुजान चरित्र, पृष्ट ३६

४. जयपर से १= मील द० प० में

४. वंश भास्कर, पृ० ३४६३; सरकार, पतन, । पू० १५६; कानूनगो (जाट, पृ० ६७) ने १७४६ ई० में इस युद्ध का होना लिखा है जो सही नहीं है।

६. वंश भास्कर, पृ० ३५१४

तीसरे दिन भोर होते ही सफलता के प्रति आश्वस्त उत्साही णत्रु रणक्षेत्र में प्रकट हो गया। इस संकटपूर्ण दिवस पर हरावल के नेतृत्व की जिम्मेदारी सूरजमल पर थी। युद्ध शीघ्र ही पूरे वेग के साथ फूट पड़ा। चतुर मराठा सरदार होल्कर ने गंगाधर तांत्या को एक सशक्त सेना के साथ अचानक ईश्वरीसिंह के पृष्ठभाग की ओर भेजा। गंगाधर विजली की फूर्ती से सेना के च्यूह को भेदकर उनियारा के राव सरदारसिंह नरका पर टूट पड़ा तथा कीलें लगाकर शत्रु की तोपों को नष्ट कर दिया। पराजय को सिन्नकट देख हतप्रभ ईश्वरोसिंह ने अपनी अन्तिम आशा सूरजमल को हरावल से बुलाकर गंगाधर पर आक्रमण का आदेश दिया। सूरजमल तुरन्त पलटकर सहायतार्थ उस स्थान पर जा पहुँचा, जहां एक कठिन संघर्ष के पश्चात वह अर्द विजित मराठों को वहाँ से खदेड़ने में सफल रहा। गंगाधर के पीछे हट जाने पर सूरजमल ने टूटे हुए पृष्ठभाग की पूर्नस्थापना की और वहाँ का नेतृत्व पुनः सरदारसिंह नक्का को सौंपकर शत्रु सेना के उमड़ते हुए प्रवाह का सामना करने के लिए हरावल की ओर लौट पड़ा। संकट के उन गम्थीर क्षणों में जाट राजा अद्भुत साहमं के साथ लड़ा और उसने ५० व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा तथा १०० को घायल किया।

प्रतापी जाट की प्रतिष्ठा के प्रति वैमनस्य दिखाए बिना बूँदी का राजपूत कवि सूर्यमल्ल मिश्रण इस स्मरणीय अवसर पर सूरजमल के शीर्य का वर्णन काव्यात्मक शैली में इस प्रकार करता है—

सह्यो भर्नेंही जट्टनी, जाय अरिष्ट अरिष्ट। जिहि जाठर रिवमल्त हुव आमैरन को इष्ट।। बहुरि जट्ट मल्लार सन, लरन लग्यो हरवल्त। अंगद व्है हुलकर अरयो, मिहिरमल्त प्रतिमल्त।।

अर्थात जाटनी ने व्यर्थ में ही प्रसव पीड़ा सहन नहीं की । उसके गर्भ से उत्पन्न संतान सूरज (रिव) मल शत्रुओं के लिए अनिष्ट और आमेर का शुभिचन्तक था। पृष्ठ भाग से वापस मुड़कर जाट ने हरावल में मल्हार से युद्ध शुरू किया। होल्कर भी अंगद की भाँति अड़ गया, दोनों की टक्कर वरावर की थी।

इस प्रकार सूरजमल ने ईश्वरीसिंह की निश्चित पराजय को विजय में बदल दिया। इस दुष्कर संघर्ष ने कम दृढ़प्रतिज्ञ मराठों के धैर्य को थका दिया। परिणामस्वरूप होल्कर शान्ति का इच्छुक हुआ और माधोसिंह को उन पाँच परगनों से ही सन्तोप करना पड़ा जो उसे उसके जन्मजात अधिकार की वजह से दिए गए थे। 3

१. वही, पृ० ३५१७-१ द

२. वंश भारकर, पृ० ३५१८

३. सुजान चरित्र, पृ० ३६; कानूनगो, जाट, पृ० ७०

## [ \$8 ]

उत्तराधिकार संघर्ष के इस नाटक की समाप्ति दुखान्तिका में हुई। एक वर्ष की शान्ति के वाद दिसम्बर १७५० ई० में होल्कर ने वकाया राशि के भुगतान के लिए ईएवरीसिंह पर पुनः हमला कर दिया। इस समय ईएवरीसिंह नीति और विवेक खो चुका था। ऐसी असहाय अवस्था में प्रतीत होता है सूरजमल से भी उसकी अनवन हो गई थी। ११ दिसम्बर को उसने विवपान करके मराठों से घिरी जयपुर नगरी को जनाथ की तरह छोड़कर मृत्यु का आलिगन किया। यद्यपि सूरजमल व्यवहारतः जयपुर से जाट राज्य की निर्भरता को समाप्त कर चुका था, किन्तु पड़ीसी राज्य से स्थायी वैर-भाव को राजनैतिक बुद्धिमता के विपरीत ममझकर उसने जयपुर के नये राजा माद्योसिंह से शीद्य ही अपने सम्बन्ध सुधार लिए अीर जाट कछवाहा मैत्री एवं सद्भाव को वनाए रखने का प्रयास किया।

१. सरकार, पतन, १, पू० ६२; म०न०इ०, ११, पू० २४३

क्रुरम की रच्छा करी निज कर गिह किरिवान ।।
 पुनि क्रूरम सौ विरक्षियौ छोड़त देखि अजाद ।
 वचन जीत तासौ भयौ सूरज आपु जवाद ।। सुजान चरित्र, पृ० ७

३. वही।

#### अध्याय-४

# जाट-मुगल संघर्ष (१७४८-१७५३ ई०)

## जाट-मुग्ल संघर्ष (१७४८-१७५३ ई०)

अठारहवीं शताब्दी के पाँचवे दशक में जब सूरजमल के हाथ में जाट राज्य की वागढोर आई, तब उसके सामने, उसे सैनिक हिण्ड से आत्मिनिभंद बनाकर स्वतन्त्रता के पथ पर निरन्तर अग्रसर बनाए रखने का लक्ष्य था। सौभाग्य से इस कार्य के सम्पादन के लिए आवश्यक सैनिक एवं कूटनीतिक गुण सूरजमल में समुचित रूप से थे। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह वह समय था, जब नादिरशाह के आक्रमण से भूलुण्ठित मुगल बादशाह अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बचाए रखने की असफल कोशिश कर रहे थे। साहसिक कार्यों के स्थान पर शासकों के विलासितापूर्ण जीवन से दरवारी पडयन्त्रों एवं गुटवित्यों को बढ़ावा मिला, जिनसे साम्राज्य निरन्तर कमजोर हो रहा था। उधर राजपूताना के शासकों के पारिवारिक झगड़ों के कारण न केवल वहाँ मराठों का प्रवेश आसान हो गया था, वित्क उत्तर भारत में अपनी शक्ति के विस्तार की उनकी महत्वाकांक्षा और अधिक वलवती हो गई। इन परि-रिथित्यों में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों के राष्ट्रीय रंगमंच पर उभरने के लिए जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष उनके लिए पूर्वाभ्यास सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप जयपुर के शासक जाटों के राजनीतिक सरंक्षक होने की महत्ता स्वतः ही खो चुके थे।

चन्दौस (१७४६ ई०) और वगरू (१७४६ ई०) के युद्धों से सूरजमल की सैनिक प्रतिष्ठा वढ़ी और विभिन्न शासक उसके समर्थन की अपेक्षा करने लगे। मुग़लों एवं मराठों से अप्रत्यक्ष सम्पर्क में आगे के कारण वह स्वयं भी उनकी रण-पद्धतियों से परिचित हुआ, जिन्हें ध्यान में रखते हुए, जाट राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार की दृष्टि से असने भी अपनी सैन्य क्षमता को चढ़ाया और भरतपुर में नवीन एवं सुदृढ़ दुर्जेय दुर्ग का निर्माण तेजी से प्रारम्भ किया। सूरजमल की दृष्टि में अब पूर्व की अपेक्षा मेवात और आगरा की तरफ मुग़ल खालसा भूमि और अमीरों की जागीर भूमि में शनैः शनैः हस्तक्षेप द्वारा जाट राज्य का विस्तार अधिक युक्तिसंगत था।

६७

## वल्लमगढ़ के बालू जाट को संरक्षण

सूरजमल ने शाही राजधानी दिल्ली व आगरा के निकट शाही जागीरों पर कटना करके वहाँ पर अपने जातीय लोगों को स्थापित करने और उन्हें पूर्ण सरंक्षण प्रदान करके अपने प्रभाव विस्तार की नीति अपनाई। दिल्ली के २४ मील दक्षिण य बल्लमगढ़ ने के स्थानीय जाट नेता बलराम ने इस समय मुगृल सत्ता का खुला उल्लंघन शुक्त कर दिया था। वलराम ने, जो पहले फ़रीदाबाद का मालगुजार था, सूरजमल का समर्थन पाकर न केवल बल्लभगढ़ के अपने दुर्ग का निर्माण किया बल्क फ़रीदाबाद के स्थानीय मुग़ल अधिकारी जकरिया खान के पुत्र मीर याहा खान को पराजित करके पलवल एवं फ़रीदाबाद के शाही परगनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

१. बालू या बलराम के नाम पर ही इसका नामकरण बल्लमगढ़ हुआ जो इस समय वल्लभगढ़ कहलाता है। बल्लभगढ़ के जाट सामन्ती घराने के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि १७०५ ई० के लगभग तेवतिया गोत्र का गोपालसिंह जाट वल्लभगढ़ के तीन मील उत्तर में सीही नामक गाँव में आकर वस गया था। उसने मथुरा-दिल्ली शाही मार्ग पर डकैती द्वारा काफ़ी शक्ति एवं सम्पत्ति प्राप्त कर ली, और तियागांव (वल्लभगढ़ के पूर्व में प्रमील) के गुजरों के साथ मित्रता करके पड़ोसी गाँवों के राजपुत चौधरियों पर आफ्रमण करके उन्हें मारा। फ़रीदावाद के मुग़ल अधिकारी मुर्तजा ख़ान ने विद्रोहियों को दिण्डत करने की अपेक्षा उसे फ़रीदावाद परगने का चौधरी नियुक्त करके उसके साय शान्ति स्थापित कर ली और १७१० ई० में उसे राजस्व वसूली में एक रुपये पर एक आना उपकर का अधिकार प्रदान किया। १७११ ई० में गोपालिंसह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चरनदास उत्तराधिकारी हुआ। बढ़ती हुई शाही दुर्वसता को देखकर उसने मुर्तजा खान को राजस्य देना रोक लिया तथा मुग़ल सत्ता का उल्लंघन किया। किसी तरह से १७१४ ई० में चरनदास पकड़ा गया और मुर्तजा खान द्वारा फ़रीदाबाद के किले में कंद कर लिया गया। कुछ समय के बाद उसके पुत्र बलराम ने, निष्कृति धन के झूठें भुगतान द्वारा, जो उसकी रिहाई के लिए निर्धारित किया गया था, खान को घोखा देकर पिता को मुक्त करा लिया। पिता व पुत्र भरतपुर भाग गए और सूरजमल की सहायता से मुत्जा खान को मार दिया गया। १७३६ ई० में वलराम को मुगल दरबार से नायब बर्छ्जी एवं राव की पदवी प्रदान की गई। इस सम्मान से उत्साहित होकर वलराम ने बल्लभगढ़ के दुगं का निर्माण करवाया । देखें, गजेटियर ऑफ दि देहली हिस्ट्वट, १८८३-६४ ई०, प्र० २१२-१३

२. तारीख़े अहमदशाही, पृ० २३ अ

सम्राट अहमदशाह के सिंहासनारोहण और जून १७४८ ई० में सफ्दरजंग के वजीर वनने पर फ़रीदाबाद का परगना उसे (सफ़दरजंग) जागीर में मिला। नए वजीर ने वलराम और सूरजमल को अनिधक्कत शाही परगनों को त्थाग देने के लिए लिखा, किन्तु उन्होंने इसकी उपेक्षा की, इस पर कुद्ध होकर जाटों को दिण्डित करने के उद्देश्य से वजीर नवम्वर १७४६ ई० के प्रारम्भ में दिल्ली से वाहर निकला। लगभग इसी समय मीरवर्ष्णी सलावत खान भी अपनी सेना के साथ मारवाड़ अभियान पर दिल्ली से वाहर निकला। ऐसा प्रतीत होता है कि वज़ीर और मीरवर्ष्णी में दो विभिन्न दिशाओं से जाटों के विरुद्ध अभियान करने और सूरजमल को दुहरे आक्रमण से गिरपत में लेने के बारे में किसी प्रकार की सहमित हो गई थीं।

वजीर सफ़दरजंग ने राजधानी से कूच करके शी छ ही फ़रीदावाद पर अधिकार कर लिया और वहाँ से सूरजमल को सन्देश भेजा कि जो शाही परगने उसने दवा रखे हैं, वे सब वापस कर दिए जाय। किन्तु सूरजमल इतने कमजोर चिरित्र का व्यक्ति नहीं था कि वजीर द्वारा माँगे गए स्थानों का शान्तिपूर्ण समर्पण कर दे। उसने डीग व कुम्हेर सहित अपने सभी दुर्गों को सेना व युद्ध-सामग्री से सुसज्जित कर युद्ध की तैयारियाँ आरम्भ कर दी। भाष्य ने साहसी जाट का साथ दिया और इसी समय कायम खान की मृत्यु का समाचार भिलने पर वजीर फ़र्छ खावाद के वंगश अफगानों को दण्डित करने के लिए, सूरजमल का मामला वैसे ही छोड़कर दिल्ली के लिए लौट पड़ा।

## सूरजमल द्वारा मीरबल्हा सलावत खान को पराजित करना

नवम्बर १७४६ ई० में मीरवख्शी सलावत ख़ान जुिल्फिकारजंग मारवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष में राठौड़ वख्तिसह की सहायतार्थ दिल्ली से रवाना हुआ। उसकी १८,००० सेना में अली रस्तम ख़ान, हकीम खान, फ़तह अली खान, मुहम्मद शुजा खान, सैय्यद अब्दुल अली खान, मीर अशगर खान कोवरा और मुवारिज खान सहित अनेक प्रतिष्ठित सरदार सम्मिलत थे। अजमेर व आगरा इस समय मीरवख्शी की सूवेदारी में थे और चूँकि सूरजमल ने आगरा के एक वड़े भूगाग पर अवैध कब्जा कर रखा था, अतः वजीर की तरह वह भी उससे हिसाव साफ करना चाहता था। किन्तु वजीर के अचानक लौट जाने पर सलावत खान ने भी पहले अजमेर जाकर रामसिंह को कुचलने और लौटते हुए सूरजमल को दिण्डत करने का विचार किया।

हरचरनदास, चहार-गुलजार-ए-शुजाई (इलियट द्वारा उद्धृत, जि॰ ११॥, पृ० १५८); तारीख़े अहमदगाही, पृ० २२ व

सम्भवतः इसलिए वह आगरा के लिए रवाना न होकर दिल्ली के ३५ मील दक्षिण-पश्चिम में पाटौदी पहुँचा, यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद मेवात को लूटते हुए वह निमराना नामक स्थान पर पहुँचा, जो सूरजमल के अधिकार में था। "

उधर सूरजमल ने, जो मीरबङ्शी की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए था, मेवात में नौगांव में ससंन्य अपना डेरा किया। उसने सलावत खान के पास वकील भेजकर उसके प्रदेश को उजाई जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि यह भी वादशाह का स्वामिभक्त सेवक है। इस पर मीरबङ्शी ने उसे जवाव भेजा कि उसने शाही खानाजाद असद खान को मारकर पहले ही शत्रुतापूर्ण कार्यवाही की है और यह स्थान उसकी जागीर है, जहाँ अनेक स्थानों पर उसने अपने थाने का्यम कर रखे हैं। अगर वह वादशाही वन्दा बनना चाहता है, तो ये स्थान खाली कर दें और दो करोड़ रुपये पेशकश देकर शाही सेना में सम्मिलत हो जावे। किन्तु सूरजमल ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया।

३० दिसम्बर को मीरवरुणी की सेना ने जाट रक्षक टुकड़ी को खदेड़कर नीमराना पर अधिकार कर लिया। इस छोटी सी विजय पर नए सूवेदार ने भारी हर्षों ल्लास प्रकट किया और विजयोन्माद में जाट को तत्काल घुटने टेकने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से वहाँ रुकने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सभी नारनील की तरफ यात्रा के जारी रहने की अपेक्षा कर रहे थे, तभी मीरवरुणी ने अचानक यात्रा के स्थमन के आदेश दिए। उसने अब विचार बदलकर पहले अकवरावाद सरकार की व्यवस्था ठीक करने और सूरजमल के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। इस कारण रुस्तम अली खान और फ़तह अली खान को, जो अग्रिम टुकड़ी के साथ रवाना भी हो चुके थे, पुनः शिविर में लौटना पड़ा। वि

युद्ध परिषद की बैठक में सभी सरदारों ने इस आकस्मिक परिवर्तन से आश्चर्यचिकत होकर एकमत से मीरवरुणी को सलाह दी कि जाट के साथ झगड़ा करना अनुचित है और उचित यही होगा कि यूल योजना के अनुसार अजमेर की तरफ़ बढ़ा जाय, जहाँ उनके साथ सम्मिलित होने के लिए वढ़तिसह पहले ही रवाना हो चुका है। इस योजना की सफलता पर उसकी सेना में नया विश्वास जगेगा और यस्तिसह की सहायता एवं सलाह भी लाभदायक सिद्ध होगी। उस स्थित में अकवरा-

१. पाटौदी से ३३ मील द० प० में

२. सियार, III, पृ० ३११-१२; मुहम्मद अली खान, तारीख-ए-मुजपक्षरी (सरकार प्रतिलिपि), पृ० २६

३. सुजान चरित्र, पृ० ४३-४५

४. सियार, ॥, पृ० ३१२

वाद की व्यवस्था और सूरजमल का दमन आसान कार्य होगा। किन्तु हठी सूवेदार ने इस उचित सलाह को ठुकरा दिया और अपना पेशखाना वापस मँगवाया। डेरों की वापसी के वाद रात्रि सोभाचन्द की सराय में व्यतीत की गई। र

दूसरे दिन १ जनवरी १७५० ई० को सूरजमल, जिसे सलावत ख़ान के उद्देश का पता चल चुका था, तेजी से उसके डरे की ओर बढ़ा। रास्ते में मुग़लों के एक दल पर, जो चारे एवं अनाज की तलाश में काफ़ी दूर निकल आया था, जाट टूट पड़े। रात्रि के अन्धेरे में डरे की ओर भागती हुई इस मुग़ल टुकड़ी की बहुत दुर्दशा हुई तथा हकीम ख़ान एवं रस्तम ख़ान सहित अनेक लोग मारे गए या घायल हुए। वचे हुए व्यक्ति जब सलावत ख़ान के डरों में पहुँचे तो वह भ्रमित एवं भयभीत हो गया। वह कुछ सोच सके, उसके पूर्व ही उसका डरा लगभग ५,००० जाट सेना द्वारा घर चुका था। इस जाट हमले के कारण वह इतनी निस्सहाय एवं भयावह स्थिति में पहुँच गया था कि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा पूर्णतया जाट राजा की दया पर निभंर हो गई। सियार के लेखक का चाचा सँग्यद अब्दुल अली ख़ान जो मीर बख्यी के डेरे में उपस्थित था कहता है, ''सौभाग्य से जाट राजा ने अपनी रक्षा के लिए यह क़दम उठाया था और उसने दूरदिशतापूर्ण विचार से सलावत ख़ान की मारने या गिरफ्तार करने के परिणामों का सामना करना ठीक नहीं समझा, बिंक दो-तीन दिन तक मुख्य डेरे भी गात्र घेर रखने तक ही अपने को सीमित रखा।"

अन्ततः सलावत खान को सिन्ध-वार्ता के लिए वाध्य होना पड़ा, जो फ़तह अली खान की मार्फ़त की गई। जाटों की निम्नलिखित शर्तों पर समझौता सम्पन्न हुआ—

- मीरविष्यी का कोई भी व्यक्ति उनके प्रदेश में पीपल का वृक्ष नहीं काटेगा।
- इस क्षेत्र के किसी भी मन्दिर का अपमान नहीं किया जाएगा और न हिन्दुओं की उपासना के सम्बन्ध में किसी तरह की आपित्त की जाएगी।
- सूरजमल ने इस बात का उत्तरदायित्व लिया कि वह उस क्षेत्र के (अजमेर सूवा) राजपूतों से १४ लाख रुपये पेशकश दिलाएगा, वशर्ते मीरवस्थी

१. नारनील से ५ मील पूर्व एवं नीमराना से १३ मील उ० प० में

२. सियार, ॥, पृ० ३१२-१३; तारीख़े मुजफ़री, पृ० २६-३०

३. सियार, ॥, पृ० ३१३-१४; तारीख़े मुजप़फरी. पृ० ३१; सुजान चरित्र, पृ० ५०-५५; पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र संख्या २६

शपथ पूर्वक यह वचन दे कि वह नारनील से आगे नहीं बढ़ेगा। वह व्यक्तिगत एवं सलाह के रूप में उसके अभियान में सहायता देगा। १

ऐसे हास्यास्पद अभियान तथा अकीतिकर समझौते के बाद मीरविष्णी ने अपना अभियान पुनः प्रारम्भ किया। सूरजमल ने अपने पुत्र जवाहरसिंह के नेतृत्व में ४,००० जाट सेना उसके साथ रवाना की। नारनील के निकट पहुँचने पर बख्तसिंह आकर मीरविष्णी से मिला। वख्तसिंह ने जाटों के प्रति घृणा एवं तिरस्कार प्रकट करते हुए सलावत खान को अजमेर अभियान हारा पुनः सम्मान अजित करने का प्रलोभन दिया। सलावत खान हारा उसकी सलाह मान लिए जाने पर सूरजमल को उस पर अविष्वास करने का पर्याप्त कारण मिल गया।

#### जाट सेना का अपने प्रदेश को लौटना

मीरवर्ष्मी और वर्ष्तिसह की गुप्त मन्त्रणा ने जाट राजा को शंकित कर दिया था। उधर जयपुर राजा ईश्वरीसिह इस मेना के विरुद्ध रामिसह के पक्ष में युद्ध करने के लिए रवाना हो चुका था। वगरू के युद्ध के बाद सम्भवतः भूरजमल एवं ईश्वरीसिह के सम्बन्धों में तनाव आ चुका था, किन्तु जयपुर शासक के प्रति अपनी परम्परागत वफादारी की नीति को ध्यान में रणते हुए सूरजमल मारवाड़ के उत्तराधिकार युद्ध में नहीं उलझना चाहता था। ऐसी स्थिति में जब जोधपुर के महाराजा रामिसह ने जाट सेना को सलावत खान का साथ छोड़कर लौट जाने की गर्त पर एक लाख रुपया देने का प्रस्ताव किया, तो सूरजमल ने इसे तुरन्त स्वीकार करके मीरवर्ष्मी के शिविर से अपनी सेना को वापस बुला लिया।

## सूरजमल और वज़ीर सफ़दरजंग के वीच मित्रता

जब मीरवर्षी राजपूताना में एक निर्यंक अभियान में लगा हुआ था, उस अविध में वजीर वंगण अफगानों का दमन कर, फ़र्र खाबाद में अपने प्रतिनिधि नवल

१. सिगार, III, पृ० ३१५; तारीखे मुजप्करी, पृ० ३२; सरकार, पतन, I, पृ० १६७; सूदन के अनुसार सलावत खान मेवात सूरजमल को सींपकर उसे अपनी सेवा में लेना स्वीकार करता है और तदनुसार सूरजमल अपने पुत्र जवाहरसिंह को उसकी सेना के साथ आमेर की ओर भेजता है, सुजान चरिच, पृ० ५७-५८ मराठा सूत्रों के अनुसार सूरजमल ने मीरवख्शी को नी लाख रुपया देना स्वीकार निया, पेणवा दपतर, xxi, पत्र, २६, यह सम्भव है कि मेवात सहित अन्य इलाक़ों, जो मीरवस्थी की जागीर में थे और सूरजमल के अधिकार में थे, कि पेशकश राश्व के रूप में ये रुपया देना तय हुआ हो, यद्यपि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती ।

२. सियार, ॥, पृ० ३१५

३. जींधपुर राज्य की ध्यात (सीतामऊ संग्रह), जि॰ 11, पृ० १६४ क व छ; सियार 111, पृ० ३१४; पेणवा दपतर, xx1, पत्र २४ व ३४

राय को नियुक्त करके २५ मई १७५० ई० को दिल्ली लीट आया था। अगले महीने वालू जाट ने शम्सपुर के शाही थाने पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और वजीर द्वारा भेजी गई दूसरी सैनिक टुकड़ी को भी उसने खदेंड दिया। इन समाचारों ने वज़ीर के क्रोध को भड़काया और उसने जाटों के विरुद्ध पूर्व मे स्थगित -अभियान को पनः प्रारम्भ करने का निश्चय किया। भारी वर्षा के बीच ३० जून को वज़ीर राजधानी से निकलकर अपनी सेना के साथ खिजावाद पहुँचा। लगभग इसी समय नवलराय के एक पत्र से वज़ीर को पठान उपद्रवों की गम्भीरता की सचना मिली। पठानों के विरुद्ध सुरजमल का समर्थन पाने की उम्मीद में वज़ीर ने वलराम जाट के साथ शान्तिपूर्ण समझौता कर लेना ही उचित समझा। मराठा वकील के माध्यम से यह वार्ता चली, जिसके परिणामस्वरूप बालू जाट ने वजीर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया ।2

इसके तुरन्त वाद वजीर ने नासिक्दीन हैदर के नेतृत्व में एक सेना नवलराय की सहायतार्थ रवाना की,<sup>3</sup> और सूरजमल को आमन्त्रित करके वह स्वयं फ़र्र खाबाद जाने के लिए सम्राट की स्वीकृति पाने हेतु राजधानी को लौट आया। ४ वज़ीर का सन्देश मिलने पर सुरजमल दिल्ली पहुँचा । खिज्ञावाद के निकट किशनदास के तालाब पर सफ़टरजंग व सूरजमल के मध्य भेंट हुई और दोनों में मैत्री-सन्धि हो गई। १ इसके पश्चात् सूरजमल अपने प्रदेश को तथा वजीर दिल्ली की ओर लौट पड़ा।

साम्राज्य के मीरवर्षों पर विजय प्राप्त करने के कारण सूरजमल की प्रतिष्ठा में जो भारी वृद्धि हुई, उसी का परिणाम था कि वजीर उसकी मैंत्री का आकांक्षी हुआ। फिर भी दोनों की मैत्री आपसी हितों की सुदृढ़ नीव पर आधारित थी। सरजमल को भी मराठों के विरुद्ध एक शक्तिशाली मित्र की तलाश थी, जिन्होंने साल भर पहले (मई १७४६ ई०) उस पर हमला करके उसे चीय देने पर विवश किया था।<sup>६</sup>

सरकार, पतन, ।, पृ २०६; फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० १४२
 तारीख़ें अहमदशाही, पृ० २२ वः दिल्ली क्रानिकत्स (पृ २५-२६) में इस घटना की तिथि ३ जून दी हुई है, जो संभवतः शम्सपुर पर वालू के आक्रमण की तिथि हो सकती है। अगर यह ३ जुलाई है, तो यह वालु के समर्पण एवं समझीते की तिथि हो सकती है। सरकार वजीर के खिज्जावाद पहुँचने की तिथि ३० जून मानते हैं, देखें, पतन, ।, पृ० २०१

फ़स्टं टू नवाव, पृ० १४२-४३

तारीख़ अहमदशाही (पृ० २५ व) के अनुसार वजीर सम्राट की इच्छा के विरुद्ध रवाना हुआ था।

५. पेशवा दफ्तर,।।, पत्र, १५

हिंगणे दप्तर, १, पत्र, ३४!

इस समझौते के परिणामस्वरूप वजीर सफ़दरजंग को अपने शत्रुओं के विरुद्ध एक शक्तिशाली एवं विश्वसनीय सहयोगी मिला, जो निराशा की गम्भीर परिस्थितयों में भी उसके पीछे दृढ़तापूर्वक खड़ा रहा और सूरजमल को एक शिवतशाली राजनैतिक संरक्षक मिला, जिसके वल पर वह अधिक आत्म विश्वास के साथ हिन्दुस्तान की शिखर राजनीति में साहसिक भूमिका के लिए प्रवेश कर सकता था और अपने राज्य को विस्तृत एवं सुदृढ़ वना सकता था।

## प्रयम अफगान युद्ध में वज़ीर का सहयोगी

२३ जुलाई १७४० ई० को वजीर अपनी ३०,००० सेना के साथ पठानों के विरुद्ध युद्ध के लिए राजधानी से निकल पड़ा । दस दिन बाद ही जव उसने मुश्किल से ४० मील की दूरी तय की होगी, उसे नवलराय की मृत्यू और खुदागंज की विपत्ति की सुचना मिली। इस कारण पठानों से शक्ति-संघर्ष के पूर्व उसने एक वडी सेना एकत्र करने का निश्चय किया, तदनुसार मराठा सरदार सिन्धिया, होस्कर तथा सूरजमल जाट सहित अनेक मित्रों को तुरन्त ससैन्य आने का नियन्त्रण भेजा। भावी संघर्ष के प्रति बजीर में आत्म विश्वास की कितनी कमी थी, उसका इसी से पता चलता है कि सूरजमल जब अपनी सेना के साथ अलीगढ़ पहुँचा तो वज़ीर ने उससे जाट राज्य में बची हुई सारी सेना और सहयोगी जमींदारों को भी युलाने का आग्रह किया। इस अतिरिक्त सेना के आ जाने पर जाट सवारों की . संख्या १५,००० हो गई, जिसमें सूरजमल का साला वलराम, वालू जाट, गोकुलराम गौड़, सूरतिराम कटारिया, रामचन्द्र तोमर, पोखरमल, जैतसिंह, हठीसिंह, रणजीत व अनूपिंसह आदि प्रमुख सरदार सम्मिलित थे। भदावर का राजा हिम्मतिसह, घसेरा का राव वहादुर्रीसह, तथा मैंडू, जावेर व खुर्जी के जमींदारों को भी बुलाया गया। च जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह की तरफ़ से हेमराज वख्शी ४,००० सेना के साय पहुँचा। इस प्रकार लगभग एक लाख सेना के साथ वजीर ने अलीगढ़ से प्रयाण करके मारहरा,<sup>3</sup> कासगंज रुकते हुए कालिन्दी पार की और बादरी में हैरा लगाया। १

१. फ़र्स्ट टू नवाव पृ० १४६

सुजान चरित्र, पृ० ६४-६७; पेशवा दप्ततर, ॥, पत्र २३ के अनुसार चूड़ामन का पुत्र मोहकमसिंह भी इस जाट सेना में शामिल था।

३. एटा के १३ मील उत्तर-पश्चिम में

४. कासगंज के ५ मील पूर्व में

प्र- तजिकरा-ए-शाकिर खान (सीतामऊ प्रतिलिपि), पृ० ६४; फ़स्टं टू नवाव,पृ० १५०

## रामचलौनी का युद्ध और वज़ीर की पराजय

दूसरी ओर अहमद खान बंगश को दिल्ली से वजीर की सेना की रवानगी की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसने अग्रिम सैनिक टुकड़ी के पहुँचने के पूर्व ही २ अगस्त को खुदागंज में नवलराय पर आक्रमण कर उसे मार डाला तथा अनेक उत्पात करता हुआ वजीर का सामना करने की तैयारी करने लगा। वजीर ने अपने शिविर में रण-नीति एवं ब्यूह रचना पर विचार विमर्श किया। हरावल में दाहिने पार्श्व का नेतृत्व उसने सूरजमल जाट को और वाम पार्श्व का इस्माइल वेग को सौंपा। राजा हिम्मतिसह, नसीक्ट्रीन हैदर, इशाक ख़ान और पांच हजार किजिलवाश दस्तों के साथ स्वयं वजीर मध्य में रहा। मीर वका, शेरजंग, बहादुर व रमजान खान के नेतृत्व में अग्रिम दस्ता तैयार किया गया और एक हजार तोपों को आगे पंक्तिवढ़ रखते हुए यह सेना युद्ध के लिए चल पड़ी।

अहमद खान वंगश ने अपनी वीस हज़ार सेना को दो भागों में विभाजित किया था। एक भाग में रुस्तम खान अफ़रोदी के नेतृत्व में दस हज़ार रोहिल्ला पठान थे और दूसरे भाग में स्वयं के नेतृत्व में वंगश पठान। अली मुहम्मद खान रुहेले के पुत्र सादुल्ला खान के नेतृत्व में दस हज़ार रुहेले सैनिक भी उसकी सेना में आ मिले थे। ३ १३ सितम्बर (१७५० ई०) को रामचतौनी के मैदान में दोनों पक्षों के बीच युद्ध आरम्भ हो गया। अहमद खान की सेना वजीर की ओर बढ़ने लगी, जबिक रुस्तम खान का सामना करने के लिए सूरजमल एवं इस्माइल बेग आगे बढ़े। सूरजमल ने वालू जाट को अपने आगे रवाना किया, जिसने आगे बढ़कर एक गाँव की ओट में सामरिक स्थल से शत्रु पर एकाएक हमला बोल दिया, जिससे कुछ पठान सैनिक मारे गए। कुछ पठान सैनिकों ने रुस्तम खान के पास जाकर इस घटना का विवरण देते हुए बताया कि शत्रु ऐसे स्थान पर बैठा है, जो दिखाई नहीं देता और बिना ढाल-कवच के उसके निकट जाना कठिन है। ४

इमाद, पृ० ४८; ख्वाजा अव्दुल करीम कश्मीरी, वयान-ए-वाकया, पृ० २५६;
 सरकार द्वारा उद्धृत, पतन, ।, पृ० २११-१२

२. सियार, ।।।, पृ० २६५; सेना की ब्यूह रचना के लिए देखें, सुजान चरित्र, पृ० ७१-७२ एवं ७६

३. सुजान चरित्र, पृ० ७३; पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र २०

४. मारहरा से २२ मील पूर्व तथा एटा से १८ मील उत्तर में

५. सुजान चरित्र, पृ० दरे

अव रस्तम खान पालकी में बैठकर ५०० घुड़सवारों के साथ उस स्थान की ओर चल पड़ा और ६,००० पठान सैनिकों के साथ वालू जाट के मोर्चे पर भीषण आक्रमण कर दिया। अलप संख्या में होते हुए भी जाटों ने बहुत वहादुरी दिखाई, किन्तु एक के वाद एक प्रमुख जाट सरदार चैनिसह, साहिवराम, तिलोकिसह तोमर आदि धराशयी होते गए। इसी समय सूरजमल की हिष्ट वालू के मोर्चे की ओर पड़ी, जहाँ आकाश में ऊँची उठती हुई रेत ने उसे शंकित किया और उसने तुरन्त ही अपने मामा सुखराम को उधर भेजकर, स्वयं भी इस्माइल वेग के साथ उधर चल पड़ा।

सूरजमल के पहुँचते ही युद्ध ने भीषण रूप ले लिया। रुस्तम खान ने भी पालकी छोड़कर जाटों से आमने-सामने युद्ध किया। दोनों पक्षों के बहुत से सैनिक मारे गए, इसी बीच एक गोली लगने से रुस्तम खान मारा गया। उत्तक मरते ही पठान सैनिक भागने लगे। उनका पीछा करते हुए सूरजमल और इस्माइल वेग काफ़ी दूर निकल गए। सियार के लेखक के अनुसार इसके परिणामस्वरूप, "वज़ीर जो उन दोनों सेनापतियों को गोलाबारूद व सैन्य सामग्री भेज रहा था, स्वयं अपने मोर्चे पर इतना दुवंल हो गया कि वह इन आवश्यकताओं से बंचित ही रहा और लगभग सैन्य विहीन हो गया। ढलती हुई शाम और सेना के विखराव से उत्पन्न अव्यवस्था को वजीर ने नहीं भाँपा और न ही यह देखा कि जाट राजा पहले ही इिट से ओझल हो चुका है।"

दूसरी ओर अहमद ख़ान वंगण ने रुस्तम के मारे जाने के घातक समाचार से प्र एक क्षण के लिए भी विचलित हुए विना अपने सैनिकों को जिल्लाकर कहा कि रुस्तम को भारी विजय मिली है और उसने सूरजमल तथा इस्माइल वेग को कैंद कर लिया है, इसलिए उन्हें (वंगणों) भी वजीर को पराजित करके अफ़रीदियों पर अपनी सैनिक श्रेष्ठता प्रदिश्त करनी चाहिए। इस प्रकार शक्तिशाली वंगण सेना अचानक हतप्रभ वजीर के सामने प्रकट हो गई। उस स्थित में कामगार ख़ान वलूच, मीर वका, रमज़ान ख़ान वहादुर व शेरजंग द्वारा पड्यन्त्र करके शत्रु पक्ष में भाग

१. सुजान चरित्र, पृ० ८४

२. वही, पृ० ६४

सूदन ने इस युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है जो प्रत्यक्षदर्शी का विवरण प्रतीत होता है, देखें, सुजान चरित्र, पृ० ६३-६६

४. सियार, ॥, पृ० २६५

५: गुलिस्ताने रहमत का लेखक मुस्तजाव खान कहता है कि वस्तम खान सूरजमल के हाथों मारा गया था और यह तथ्य अहमद खान बंगण ने अपने सैनिकों से छिपाया । देखें, कानूनगो, जाट, पृ० =१ पा० टि०

जाने से वजीर की दशा शोचनीय वन गई। १ ऐसे संकटपूर्ण क्षण में अफगानों के भीषण आक्रमण से वजीर की सेना छिन्न-भिन्न होकर भागने लगी, तभी एक गोली लगने से वजीर स्वयं घायल होकर अपने हौंदे में गिर पड़ा। अफगान उसे पहचान नहीं सके, इस कारण वजीर के प्राण वच गए और राजा लक्ष्मीनारायण का छोटा भाई जगतनारायण वजीर के हाथी पर सवार होकर उसे सुरक्षित राजधानी की ओर ले आया। 2

इस बीच जब सुरजमल और इस्माइल वेग लीटे तो उन्हें रास्ते में वजीर की पराजय एवं पलायन का समाचार मिला। सुरजमल अपने थोड़े से सैनिकों के साथ पलास के वृक्ष के निकट एक स्थान पर जब भावी क़दम पर विचार कर रहा था, जभी पठान हुकड़ियों ने उसे देख लिया, किन्तु अहमद खान बंगण ने विजय के क्षण में भी शक्तिशाली जाट से उलझना ठीक नहीं समझा और अपने सैनिकों को जाटों की तरफ़ जाने से मना किया। र सूरजमल भी जो अपनी शेप सेना से मिलने के लिए चिन्तित था, वहाँ से निकलकर कालिन्दी के तट पर पहुँचा, यहाँ उसे पता चला कि उसकी कुछ सेना मैंडू और शेप सेना मथुरा पहुँच गई है और वज़ीर भी दिल्ली चला गया है। यह सूचना मिल जाने के बाद सूरजमल भी अपने प्रदेश को लीट आया। प

#### द्वितीय अफगान युद्ध

दिल्ली पहुँचकर वजीर सफ़दरजंग अफगानों से अपने अपमान का वदला लेने और

१. पेणवा दफ्तर, ॥, पत्र २० व २३; सूदन के अनुसार युद्ध गुरू होने के पूर्व अहमद खान वंगण ने सूरजमल को भी अपनी ओर मिलाने का असफल प्रयास किया था, सुजान चरित्र, पृ० ७६-७८

२. इस युद्ध एवं वजीर की पराजय के लिए देखें, गजेंटियर ऑक दि फ़र्रु खावाद डिस्ट्रिक्ट, १८६० ई०, पू० १६३-१६४; सियार, ।।।, पृ० २६४-६८; इमाद, पृ० ४६; तारीखें अहमदशाही, पृ० २६ व-२७ अ; सुजान चरित्र, पृ० ६०-६१; तारीखें मुज़फ़री, पृ० ४६; शाकिर खान, पृ० ६४; वयान ए वाकया, पृ० २६०-६२; गुलिस्ताने रहमत, पू० ३७-३६; चहार गुलज़ार, पृ० ४०३ व-४०६ व; सरकार, पतन, ।, पृ० २१४-१६

३. साठ सवारतु सौं खडो रन में सूरज सूर।
तहां खबर पाई यहै भग्यो कृर मनसूर।।—सुजान चरित्र, पृ० ६८

४. तव कही दूत यह है सुजान । जिन रुस्तम खाँ खाइय पठान ॥ सा सुनत कही अहमद खान । सनमुख न जाउ इसके पठान ॥

<sup>--</sup> सुजान चरित्र, पृ० ६६

५. सुजान चरित्र, पृ० ६५-६६

शाही दरवार में अपनी स्थित पुनः सुदृढ़ करने पर विचार करने लगा। वजीर ने सैंट्यद अव्दुल अली खान, इस्माइल वेग, राजा लक्ष्मी नारायण, राजा नागरमल आदि मित्रों की सलाह पर सिन्धिया व होल्कर को उनकी सेनाओं के लिए २५,००० रुपये तथा सूरजमल को उसकी जाट सेना के लिए १५,००० रुपये प्रतिदिन देने के आश्वासन पर आमन्त्रित किया। ते सारा प्रवन्ध पूरा कर लेने के बाद सम्राट से विधिपूर्वक आज्ञा प्राप्त करके ११ फरवरी १७५१ ई० को वजीर अपनी सेना के साथ रुहेलखण्ड पर आक्रमण के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। मथुरा पहुँचने पर सूरजमल और आगरा पहुँचने पर सिन्धिया व होल्कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वजीर की सेना में शामिल हो गए। व

अ।गरा पहुँचने पर सूरजमल ने वजीर के माध्यम से होल्कर से, जिसके साथ चौथ की राशि के भुगतान के सम्वन्ध में उसकी शश्रुता चल रही थी, भेंट की । ऐसा प्रतीत होता है कि वजीर ने पठान युद्ध के बाद मामलात तय कर लेने का आश्वासन दिलाकर दोनों में अस्थायी मेल करा दिया था। 3

#### फ़तहगढ़ का युद्ध

अग्निम सेना के रूप में वीस हजार मराठा घुड़ावार सेना ने आगरा से रवाना होकर २० मार्च के लगभग कादिरगंज (इटावा के निकट) में कोईल व जालेसर के वंगण फ़ौजदार शादिल खान पर आकस्मिक हमला कर दिया। खान की पराजय हुई और भारी संहार के पश्चात् वह अपने शेप सैनिकों के साथ गंगा पार भाग गया।

अहमद खान वंगण जो रामचतीनी की विजय के वाद फर्रखावाद सहित अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक के विणाल भूभाग पर अधिकार कर चुका था और इस समय इलाहावाद का घेरा डाले हुए था, जादिल खान की पराजय का समाचार सुनकर फर्रखावाद की रक्षार्थ घेरा उठाकर तुरन्त लौट आया। अहमद खान ने

१. गुलिस्ताने रहमत, पृ० ४०; सियार, ॥, पृ० २६५

२. सुजान चित्र, पृ० १००; सरकार, पतन, १, पृ० २२१; सरदेसाई के इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि इस समय जाटों, रूहेलों तथा दोआब के पठानों ने एक संयुक्त मोर्चा स्थापित कर लिया और वजीर के प्रदेश पर खुला आक्रमण आरम्भ कर दिया, म० न० इ०, ॥, पृ० ३७२; इसके विपरीत यह अधिक सच है कि अफगानों के विरुद्ध वजीर की सफलता का बहुत बड़ा कारण सूरजमल की सहायता थी, देखें, अब्दुल रखीद, नजीवुद्दीला, पृ० २८

३. हिंगणे दफ़्तर, ॥, पत्र १०

४. पेशवा दपतर, ॥, पत्र ३२, एवं xxv।, पत्र १७६; फ़र्रुखाबाद गर्जेटियर, पृ० १६६; राजवाहे, ॥।, पृ० ३८३-८४; फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० १७१

फ़तहगढ़ के निकट मोर्चावन्दी की और रुहेला सरदार सादुल्ला खान व वहादुर खान भी उसकी सहायतार्थ पहुँच गए। भारी अवरोध के बीच १७ अप्रैल को वजीर गंगा पर पुल बनाने में सफल हुआ। १८ अप्रेल को होल्कर के सेनापित गंगाधर तांत्या के साथ सूरजमल ने पठानों पर भीपण हमला किया। घोर युद्ध हुआ, जिसमें वहादुर खान सिहत दस हजार रुहेले मारे गए तथा सादुल्ला खान व अहमद खान अपने प्राण बचाकर भागे। वजीर को निर्णायक विजय मिली और मराठों को लूट की विशाल सामग्री ।

इस पराजय से अहमद खान वंगण काफी हतोत्साह हो गया, फिर भी दोआव में मराठा-अफगान मुठभेड़े एक-एककर फरवरी १७५२ ई० तक चलती रही। इसी समय पंजाब पर अञ्दाली के आक्रमण से चिन्तित सम्राट ने वजीर को रहेलखण्ड के अफगानों से सन्धि करके तुरन्त राजधानी लौटने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप फरवरी में सन्धि कर लेने के बाद वजीर राजधानी को लौट आया।

## असन्तुष्ट सूरजमल का युद्ध समाप्ति के पूर्व लौटना

फ़तहगढ़ के युद्ध के बाद जाट सेना के अफगान युद्ध में उपस्थित रहने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विजय परिणाम के लाभ में जाट हितों की उपेक्षा से असन्तुष्ट और वजीर-मराठों की गुप्त सहमित से शंकित सूरजमल युद्ध की पूर्ण समाप्ति के पूर्व ही अपने प्रदेश को लौट चुका था। सूरजमल के लौटने का प्रमुख कारण आगरा सूवे की राजनीति थी। फ़तहगढ़ की विजय पर इनाम के रूप में मराठें व जाट दोनों ही आगरा सूवे के लिए प्रतिद्वन्द्वी दावेदार थे। मराठों की दुहरी नीति और अलीगढ़ सहित आगरा सूवे की माँग से सूरजमल को उनके इरादों के प्रति सन्देह हो गया था। वजीर जो इस समय मराठों की ओर झुका हुआ था, उनकी उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं था, जैसा कि बाद में सम्पन्न सन्धि में मराठों

१. फ़र्छ खाबाद से तीन मील पूर्व में गंगा के ऊपर हुसैनपुर के घाट के पास ।

२. इस युद्ध के वर्णन के लिए देखें, सियार, III पृ० ३०५ से ३०७; इमाद, पृ० ५७-५६; तारीख़े मुजपफ्री, पृ० ५४-५६; गुलिस्ताने रहमत, पृ० ४०-४१ सुजान चिरत्र, पृ० १००-१०३; फ़र्र खावाद गजेटियर, पृ० १६६-१६७; गुलगुले दफ़्तर (सीतामऊ संग्रह), I, पृ० ६५; सरकार, पतन, I, पृ० २२०-२२३; तारीखे अहमदशाही (पृ० २७ व) का यह कथन सही नहीं है कि इस अभियान में सूरजमल जाट ने भाग नहीं लिया था ।

३. सियार, ।।।, पृ० ३०७; इमाद, पृ० ४६; वयान ए वाकया, पृ० २६४-६६; चहार गुलजार, पृ० ४०७; सुजान चरित्र, पृ० १०४

को प्राप्त लाभ से स्पष्ट है। इसके विपरीत सम्भवतः अपने लिए किसी स्पष्ट आश्वासन के अभाव में असन्तुष्ट सूरजमल मई-जून १७५१ ई० में अपने प्रदेश को लीट आया था। 2

## वज़ीर और जावेद ख़ान के सत्ता संघर्ष में जाटों की सूमिका

लगभग एक वर्ष की दरवार से अनुपस्थित के दौरान जावेद ख़ान और सम्राट की माता ऊधमवाई ने वर्ज़ार के विरुद्ध पडयन्त्र करके उसकी सत्ता नाममात्र की बना दी थी। सफ़दरजंग का साथी सलावत ख़ान इस बीच मीरवर्ड्णों के पद से हटा दिया गया था। अफगान युद्ध से लौटकर जब सूरजमल माधोसिंह के साथ मिलकर राजधानी में सम्राट के समक्ष आगरा पर अपने दावे को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ था, उतो जावेद ख़ान ने, जो वजीर सफ़दरजंग की स्थित कमजोर करने के प्रयत्नों में लगा हुआ था, उसे अपने पक्ष में मिलाने का उपयुक्त अवसर पाया। जावेद खान ने सम्राट की बोर से अफगानों के विरुद्ध फ़तहगढ़ के युद्ध में शाही सेना की सफलता में सूरजमल व बालू जाट के योगदान की प्रशंसा करते हुए, २६ जनवरी १७५२ ई० को ख़िलअत प्रदान करके दोनों का सम्मान किया। इक्छ समय बाद १ अप्रैल को सूरजमल के ज्येष्ठ पुत्र जवाहरसिंह को ४,००० जात व ३,५०० सवार का और दूसरे पुत्र रतनसिंह को ३,००० जात व २,००० सवार के मनसव के साथ राव की उपाधि भी प्रदान की गई। भ

यद्यपि जावेद ख़ान वालू को अपने कुत्सित प्रयासों के लिए वज़ीर के पक्ष से तोड़ने में सफल हुआ, किन्तु सूरजमल शीघ्रता में कोई क़दम नहीं उठाना चाहता था।

१. फरवरी १७५२ ई० की सन्धि, जिसके अनुसार मराठों की कोरा जहानावाद से लेकर अलीगढ़ तक का आधा बंगश राज्य मिल गया था। इसके अलावा सूट व अन्य प्रकार से करोड़ों की धन-राशि प्राप्त हुई थी।

२. हिंगणे वपतर, 11, पत्र, १२

३. वही

४. दिल्ली कानिकल्स, पृ० ३४-३६

प्र. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ३७; एक दिन वाद ही २ अप्रेल की वज़ीर सफ़दरजंग ने राजधानी लीटते हुए, अन्दाली के विरुद्ध सिन्धिया व होल्कर की सहायता पाने हेतु जो समझौता किया, उसके अनुसार उन्हें आगरा व अजमेर का सूवा देने का बचन दिया गया था। किन्तु सम्राट द्वारा अन्दाली से समझौता (२३ वप्रेल) कर लिए जाने से उपर्युक्त समझौता निरर्थक हो गया था, देखें म०न० ६०, 11, पृ० ३७७-७८

यह सम्भव है कि जब जावेद खान ने सूरजमल को शाही जागीर दिलाने का आश्वासन दिया, वितान का जावेद के प्रयासों में शामिल होने की स्वीकृति देकर और उसके उपद्रवों के प्रति मौन सहमित व्यक्त करके घटनाक्रम पर प्रतीक्षा करना उचित समझा हो।

२ जुलाई को वजीर सफ़दरजंग यमुना पार अपने डेरे से दिल्ली स्थित निवास स्थान को जाते हुए मार्ग में अंगूरी वाग में बैठे जावेद ख़ान से मिलने नहीं गया, जैसा कि शिष्टाचार के नाते उससे अपेक्षित था। जावेद ख़ान ने, जो अपने को सम्राट का एकमात्र प्रतिनिधि समझता था, इसे अपना अपमान समझा और वालू जाट को बुलाकर उसे सिकन्दरावाद की फ़ौजदारी प्रदान करके कुछ अनिष्टकारी निर्देश दिए। वालू ने दिल्ली से लौटकर सिकन्दरावाद अप आक्रमण कर, वहाँ के फ़ौजदार कमर अली को पराजित करके शाहो जागीर पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ अनेक अत्याचार किए।

सिकन्दराबाद के पीड़ित लोगों ने जब सम्राट से शिकायत की तो सफ़दरजंग ने जो उस समय दरवार में ही उपस्थित था, जावेद ख़ान से पूछा, "यदि आपने वालू को उस स्थान का फ़ौजदार नियुक्त किया है, तो वह वहाँ के लोगों को क्यों लूट रहा है और करल कर रहा है। अगर वह आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है तो मुझे उसे दण्ड देने के लिए वहाँ जाने दिया जाय।" जावेद ने उत्तर दिया कि वह स्वयं ही वालू को दण्ड देगा। उसने नरिसह राम के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना सिकन्दराबाद रवाना की, जिसने वहाँ इस तरह से आक्रमण किया कि वालू वहाँ से वच निकले। वालू ने वहाँ से निकलकर लूट में प्राप्त हुए माल के साथ दनकोर के किले में शरण ली, जो जावेद ख़ान की जागीर में था। बाद में गाही आदेश पर वजीर ने अपनी सेना वहाँ भेजी, जहाँ कुछ संघर्ष के बाद वालू यमुना पार करके सुरक्षित वल्लभगढ़ भाग निकलने में सफल हो गया। इस प्रकार वादशाह की निजी जागीर को, जो राजधानी के वित्कुल पास थी, लूटने वालों को कोई सजा नहीं दी गई और सिकन्दराबाद के लोगों की न्याय की पुकार व्यर्थ गई। "

जावेद खान की हत्या (२७ अगस्त १७५२ ई०)

वालू काण्ड ने वज़ीर को काफ़ी परेशान और जावेद के इरादों के प्रति शंकित कर दिया था। अतः उसने उससे छुटकारे के लिए सहायतार्थ एवं विचार-विमर्श हेतु

१. तारीख़े आलमगीर सानी (सरकार प्रतिलिपि), पृ० ५८

२. सरकार, पतन, ।, पृ० २०१; फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० १६७

<sup>·</sup> ३. दिल्ली से ३२ मील दक्षिण पूर्व में ।

४. वल्लभगढ़ से १५ मील पूर्व में

५. ताराखे अहमदशाही, ३६, अ-४०अ; शाकिर खान, पृ० ७१

सूरजमल और माधोसिह को ससैन्य बुलाया। वज़ीर ने प्रत्यक्ष में तो यह प्रदर्शित किया कि वह शासन के मामलों में उचित प्रवन्ध के लिए सूरजमल को बुला रहा है, किन्तु उसका गुप्त उद्देश्य यह था कि जावेद के मामले में यदि सम्राट समर्थक लोग उपद्रव करें, तो वह उसकी सहायता से उसे दवा सके। जावेद से निपटने के लिए उसने वालू काण्ड को ही विषयवस्तु बनाना युक्तिसंगत समझा, अतः वज़ीर ने वालू को भी साथ में बुलाया।

१४ अगस्त १७५२ ई० को सूरजमल जयपुर के प्रतिनिधि पेमसिंह के साथ ससैन्य दिल्ली पहुँच गया और खोजा सराय के समीप डेरा डाल दिया। वालू जाट भी यहाँ आकर सूरजमल के साथ हो गया। यहाँ वजीर सफ़दरजंग ने सूरजमल से संबंध सामान्य करने का गुप्त प्रयास किया, जो दितीय अफगान युद्ध के समय विगड़ गए थे। सूरजमल ने आगरा सूबे में मराठों के विषद्ध जाट हितों की रक्षार्थ कुछ निश्चित आगवासन मिलने पर ही वजीर के साथ जुलाई १७५० ई० की मैंग्री-सिंग्ध को दोहराया। इस प्रकार वजीर-जावेद ख़ान के सत्ता संघर्ष में सूरजमल ने वजीर का साथ देने का निश्चय किया और इस सम्बन्ध में बालू जाट को आवश्यक निर्देश दिए। व

वालू का मामला दरवार में प्रस्तुत करने के पूर्व जावेद ख़ान ने यह कहकर जाट से पहले मिलने का प्रयास किया कि जाटों ने पहले वजीर की अनुपस्थित में उसके साथ मैत्रीपूर्ण समझौता किया है, अतः इस वार भी उसके (जावेद) मार्फ़ त ही वार्तालाप किया जाय। किन्तु वजीर ने जावेद के प्रयास को सफत नहीं होने दिया और वालू जाट को दरवार में पेश कर दिया। खुले दरवार में वालू ने यह स्वीकार किया, "मैंने तो नवाब बहादुर (जावेद) के इणारे से यह लूटमार की है।" यह सुनने पर नवाब का सिर णर्म के मारे झुक गया और उसने क्षमा मांगी । परन्तु मामला यहीं पर णान्त नहीं हुआ और वजीर एवं जावेद के वीच कदुता बढ़ती गई।

१. अहवाल सलातीन, पृ० ११६; वयान ए वाकया, इलियट जि० था।, पृ० ६५; टिक्कीवाल की यह मान्यता सही नहीं है कि वजीर ने माधोसिह के मार्कत सूरजमल की समझौते के लिए प्रेरित एवं आमंत्रित किया । लेखक ने जिन स्रोतों का उल्लेख किया है, उनसे इसे तथ्य की पुष्टि नहीं होती है और न ही इस वात की अपेक्षा की जा सकती है कि वजीर, जो स्वयं सूरजमल के वहुत पनिष्ठ रह चुका था, उससे वार्तालाप के लिए माधोसिह की सहायता प्राप्त करें, देखें, जयपुर एण्ड लेटर मुग़ल्स, पृ० १७-१८

२. हिंगणे दश्तर, ।, पत्र, ७६

३. तारीखें अहमदशाही, पृ० ४० व; शाकिर खान, पृ० ७१

अन्त में सम्राट की महमति से यह तय हुआ कि वज़ीर और जावेद खान दोनों सम्मिलित रूप से वजीर के निवास पर सूरजमल जाट के साथ वार्तालाप द्वारा वादशाह से उसकी भेंट और समझौत का कार्यक्रम तय करें। इस वार्ता के लिए २७ ' अगस्त का दिन निश्चित किया गया। इस दिन जावेद खान की हत्या के घटनाकम का वर्णन तारीख़े अहमदशाही का लेखक इन शब्दों में करता है, "२७ शब्दाल को वजीर ने अपने एक मुख्य अधिकारी इस्माइल वेग खान को प्रात:काल सुरजमल को बुलाने भेजा तथा जावेद खान को यह सन्देश भेजा कि वह आकर सूरजमल के साथ मामले तय करें। जावेद खान ने वहाँ जाकर भोजन किया । दोपहर में सूरजमल आया और वह उन दोनों से मिला। समझौते पर लम्बा वार्तालाप चला। इस्माइल खान निवास स्थल के दरवाजे पर वैठा ताकि सुरजमल या जावेद खान का कोई भी अनुयायी अन्दर प्रवेश न कर सकें। कुछ समय बाद सफ़दरजंग जावेद का हाथ पकड़ कर उसे एक बुर्ज की तरफ़ ले गया, जहां सूरजमल के विषय में एकान्त में बातचीत की। तभी मुहम्मद अली जार्ची तथा वजीर के कुछ अन्य सशस्त्र सिपाही उस वुर्ज में आ गए। वजीर उठ खड़ा हुआ। मुहम्मद अली जार्ची ने पीछ से आकर यह चिल्लाते हुए जावेद 审 पेट में छुरा घौंप दिया कि नमकहरामी का फल भोगो। दूसरे लोगों ने आकर अपनी तलवारों से उसका काम तमाम कर दिया। जावेद के सभी अनुयायी भाग खड़े हए और भारी हंगामा मच गया । ऐसी अफवाह फैली कि वजीर ने सुरजमल की भी हत्या कर दी है। सुरजमल के समर्थकों की भीड़ वजीर के निवास-स्यल के वाहर इकट्ठी हो गई। तव वजीर के अनुयायियों ने जावेद के सिर को दरवाजे के बाहर फैंका और उसका सामान वाग के नीचे डाल दिया। सूरजमल भी हवेली के वाहर अथा और इस्माइल ख़ान के निकट वैठा। हंगामा शान्त हो गया ।"

जावेद ख़ान की हत्या पर राजधानी में कोई ख़ुला विद्रोह नहीं हुआ। किन्तु इसके वाद सत्ता पर वज़ीर का शिकंजा कसता गया, जिसके फलस्वरूप पर्दे के पीछे पडयन्त्र बढ़े और जिसका अन्तिम परिणाम गृह युद्ध के रूप में सामने आया।

## सूरजमल को राजसो सम्मान और मथुरा को फ़ौजदारी

वजीर सफ़दरजंग इस समय अत्यन्त शक्तिशाली था और सूरजमल उसका घनिष्ठ सहयोगी, अतः उसे उचित पुरस्कार मिलना स्वामाविक था। २० अक्तूवर

१. तारीख़ें अहमदशाही, पृ० ४०व-४१अ; वयान ए वाकया, पृ० २७३; हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र, ७६; शाकिर ख़ान, पृ० ७१; सियार, ।।।, पृ० ३२८-२६; तारीख़ें मुज़फ़्फ़री, पृ० ६०-६३, अहवाल सलातीन, पृ० ११६; चहार गुलजार पृ० ४०८ अ; काननूगों का यह कथन सही नहीं है कि जावेद खान को भोजन में जहर दें दिया गया, देखें, जाट, पृ० ८४

१७५२ ई० को सूरजमल वजीर के साथ दरवार में गया, जहाँ सम्राट ने जसे कुँवर वहादुर राजेन्द्र और उसके पिता वदनिसह को राजा महेन्द्र की उपाधि प्रदान की । इसके पश्चात् सूरजमल को अपने प्रदेश को लौटने की स्वीकृति मिल गई, किन्तु २२ तारीख को तालकटोरा के निकट तीन-चार हजार मराठा सैनिकों के इकट्ठा होने के समाचार पर उसकी रवानगी स्थगित हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि आगरा पर सूरजमल के दावे और वजीर से उसके गुप्त समझौते से आशंकित मराठों ने असन्तोप का प्रदर्शन एवं चेतावनी देने का प्रयास किया था। दिसम्बर में वजीर ने सूरजमल को मथुरा की फौजदारी और खालसा भूमि में शाही जागीर प्रदान की। १४ दिसम्बर को सूरजमल अपने प्रदेश के लिए मथुरा की तरफ़ रवाना हो गया। इस प्रकार वजीर का समर्थन करने के पुरस्कार स्वरूप सूरजमल द्वारा अधिकृत शाही प्रदेशों पर उसकी सत्ता को वैध करार कर दिया गया।

## घसेरा के राव वहादुर सिंह पर आक्रमण

१७५३ ई० के प्रारम्भ में वजीर सफ़दरजंग ने कोईल के फ़ौजदार वहादुरसिंह वड़गूजर को, जिसने दुगं से तोपें हटाने के सम्बन्ध में उसका आदेश नहीं माना था, दिण्डत करने के प्रग्न पर सूरजमल को जुलाकर विवार-विमर्श किया। दोनों को उसकी मित्रता एवं निष्ठा में सन्देह हो गया था, अतः उस पर आक्रमण करने का निष्चय किया गया। वजीर ने माही आदेश प्राप्त कर इस अभियान की वागडोर सूरजमल को सौंप दी। अफरवरी (१७५३ ई०) के प्रथम सप्ताह में सूरजमल इस युद्ध के लिए दिल्ली से रवाना हुआ और जवाहरसिंह को एक सन्देश भेजकर अधिक से अधिक सेना के साथ अलीगड़ पहुँचने के लिए कहा। यमुना पार करने के बाद रास्ते में जवाहरसिंह आकर अपने पिता के साथ शामिल हो गया। १ १० फरवरी को सूरजमल ने अलीगड़ पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और वहादुरसिंह को जाकर अपने पैतृक दुगं घसेरा में शरण लेनी पड़ी। ७

तारीख़ें अहमदणाही, पृ० ४३ व; वैण्डल के अनुसार जाट मुखिया को मुग़ल सम्राट ने जयसिंह की भांति राजा बना दिया था, देखें, सरकार, पतन, ॥, पृ० २७१

२. तारीखें नहमदशाही, पृ० ४३ व

३. वही, पू॰ ४५; तारीख़े आलमगीर सानी, पू॰ ५८ व

४. सुजान चरित्र, पृ० १०५-१०६; तारीखे अहमदणाही में सूरजमल द्वारा घसेरा पर आक्षमण किए जाने का अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख है।

४. सुजान चरित्र, पृ० ११०

६. दिल्ली से ४० मील दक्षिण में

७. तारीखे अहमदशाही, पृ० ४७ अ; सुजान चरित्र, पृ० ११०-६११

सूरजमल ने अपने चारों सेनापितयों — सूरितराम गौड़, भरथिसह, दीलतराम और कृपाराम गूजर के साथ घसेरा की मोर्चावन्दी पर सलाह मशिवरा किया। उसने उत्तर दिशा की ओर के मोर्चे का नेतृत्व जवाहरिसह को सौंपा। दक्षिण दिशा में विद्या मोहनराम तथा सुल्तानिसह एवं वीरनारायण सिंहत उसके भाई नियुक्त किए गए। वालू जाट को आवश्यकतानुसार किसी भी मोर्चे पर मदद पहुँचाने के लिए तैयार रखा गया। स्वयं सूरजमल ४,००० वन्दूकचियों एवं तोपखाने के साथ पूर्वी द्वार की ओर चला। उसके साथ उसका मामा सुखराम, मैंडू नरेश रतनिसह, मीर मुहम्मद पनाह, गोकुलराम गौड, रामचन्द्र तोमर, शिविसह, हरिनागर सिंहत अनेक प्रमुख व्यक्ति थे।

दूसरी ओर राव वहादुर्रासह ने भी अपने 5,000 सैनिकों तथा अन्न एवं मस्त्र के पर्याप्त भण्डार के साथ युद्ध की पर्याप्त तैयारियां कर ली थी। युद्ध के प्रथम दिन ही पूर्वी द्वार पर राव को पीछे हटना पड़ा और उसका भाई जालिमसिंह तथा पुत्र अजीतिसिंह घायल हो गए। राव ने लौटकर गढ़ के भीतर से शत्रु पर भीषण गोलावारी की। रात्रि में सूरजमल ने अपने वेलदारों को खाइयां खोदने का आदेश देकर मोर्चों को दुर्ग के परकोटे तक ले जाने को कहा। इस प्रकार कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा।

युद्ध की भीषणता एवं निरन्तरता के वीच अपनी प्रजा के दवाव से राव वहादुरसिंह ने अपने घायल भाई जालिमसिंह को सन्धि के लिए जाट राजा के पास भेजा। सूरजमल ने दस लाख रुपये और सारा तोपखाना व गोला वारुद सींप देने की शर्त पर मोर्चा उठाना स्वीकार किया, किन्तु हठीले राव ने तोपें छोड़ देने की शर्त नहीं मानी। इसी वीच जालिमसिंह की मृत्यु हो गई। कुछ समय वाद राव के मानस को टटोलने के उद्देश्य से सूरजमल ने अपने दूत अमरसिंह को गढ़ के भीतर भेजा। वातचीत के मध्य वहादुरसिंह ने अमरसिंह को कहा, ''मैंने सदा सूरजमल का साथ दिया है और वजीर के पक्ष में पठान युद्ध में भाग लेकर रुस्तम खान को मारा। फिर भी सूरजमल ने अकारण ही मेरे ऊपर आक्रमण किया है, अतः जव तक अन्न व वारूद का भण्डार है, मैं विना युद्ध के दुर्ग सौंपने वाला नहीं हूँ।'। इस पर अमरसिंह ने कहा, ''तूने हमारा मित्र वनकर मल्हार से मिलीभगत की, असद खान से भी युद्ध टालने की तूने सलाह दी थी और दुर्ग से कुछ तोपें हटाने के प्रथन पर तू वजीर का विरोधी हो गया और अव जालिमसिंह की मृत्यु के वाद भी तू अपना हठ नहीं छोड़ रहा है। सूरजमल, जिसने तुझे राजनैतिक संरक्षण दिया, तेरे पिता के

<sup>.</sup> १. सुजान चरित्र, पृ० ११२-११३

२ वही, पृ० ११५-११६

समान है, उससे युद्ध करके तुझे राजनैतिक अपयश एवं दुःख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।" व

अन्त में वहादुरसिंह ने छलपूर्वक कहा कि वह पूर्व में किए गए भुगतान के वायदे पर अमल करने को तैयार है, किन्तु उसके पास नक़द नहीं है, अतः जाट माल लेकर चाहे तो रख लें अथवा दिल्ली ले जाकर किसी साहूकार से हुण्डी ले लें। दूत ने नीटकर सूरजमल को सारी यात बताई, तो उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राव ने क़िले से माल लादकर सूरजमल के प्रतिनिधि खेमानन्द के साथ दिल्ली रवाना कर दिया, साथ ही दिल्ली स्थित अपने पुत्र फ़तहसिंह को छल-रचना के वारे में सूचित कर दिया। फ़तहसिंह सारा माल अपने पास रखकर खेमानन्द को वकील वायूराव के पास ले गया। उसने उसे साहुकार से हुण्डी दिलाए विना, मात्र मौखिक आश्वासन द्वारा लौटा दिया।

खेमानन्द ने लौटकर दिल्ली में जो नाटक हुआ उसके वारे में सूरजमल को वताया तो कुद्ध होकर उसने अपनी सेना के सभी मोर्चो पर उसी राशि को शब्ध पर भीषण आक्रमण करने के निर्देश मिजवाए । २२ अप्रैल की राशि को भीषण युद्ध हुआ। इसरे दिन मीर मुहम्मद पनाह सिहत १५०० जाटों के खेत रहने के वाद ही जाट सेना हुगें में प्रवेश पा मकी। इसी वीच दुर्ग की दीवारों पर जाटों के शोरगुल को मुनकर बहादुर्रिमह ने जौहर करने का निश्चय किया। औरतों का कल्लेआम करके राव अपने पुत्र अजीतिसह के साग हताश सिपाहियों के दल के साथ अन्तिम युद्ध के लिए शब्ध पर टूट पड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण का प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत करते हुए सूरजमल का दरवारी किय सूदन बहादुर्रिसह के शौर्य का अत्यन्त निप्पक्षता के साथ वर्णन करता है। पिता व पुत्र अन्तिम क्षण तक लड़ते हुए मारे गए और २३ अप्रैल को घरोरा के दुर्ग पर जाट सेना का अधिकार हो गया।

ሂ.

१. सुजान चरित्र, पृ० १२७-१२६

२. मुजान चरित्र, पृ० १२६-३१

३. वही, पु० १३१-३२

४. सुजान चरित्र, पृ० १४०-४१; तारीखे अहमदणाही का लेखाः १५०० जाटों के मारे जाने का उल्लेख करता है (पृ० ५२ व)।

विधावल निकट वकाई बट्गूजर की पासैरों बजाई गड़पती राजु घर की । अट राखी ऐंड रासी मेंट रजपूती राखी राज राज राज राज राहि सोनी मुरपुर की ॥ मुजान चरित्र, पृ० १५१

तारीखे अहमदणाही, पू० ५२ वः सुजान चरित्र में पू० १०५ में १५३ तक इस पुद्ध का विस्तार में वर्णन किया गया है।

तीन महीने तक लड़े गए इस युद्ध में जाट पक्ष को भारी क्षांत उठाने के पश्चात् ही यह विजय मिल पाई थी। वजीर के लिए लड़े गए इस निर्थंक युद्ध को स्रजमल टाल सकता था, वयों कि व्यक्तिगत रूप से बहादुर्रासह ने जाटों को शत्रु वनाने का कोई गम्भीर कार्य नहीं किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वजीर की अपेक्षा स्रजमल इस युद्ध के लिए अधिक उत्साही था, जो वहादुर्रासह की मैत्रीपूर्ण निष्ठा से सन्तुष्ट नहीं था और उसे अपनी प्रभुता की सीमा में लाना चाहता था।

साम्राज्य के गृह-युद्ध में सूरजमल वज़ीर का पक्षघर (मार्च से नवम्बर १७४३)

सूरजमल जब घसेरा के घेरे में व्यस्त था, उस अवधि में, राजधानी में उसके संरक्षक वजीर सफ़दरजंग के विरुद्ध घटनाक्रम तेजी से वदला। सम्राट अहमदशाह ने अपनी माता ऊधमवाई और मीरवख्शी इन्तिजामुद्दौला द्वारा शाही महलों से वजीर के प्रभाव को समाप्त करने के गुप्त प्रयासों को समर्थन दिया। मार्च १७५३ई० में इन्तिजाम वजीर के विरुद्ध खुलकर सामने आ गया। किन्तु सफ़दरजंग के लिए इमाद-उल-मुल्क (गाजीउद्दीन द्वितीय) गम्भीर पड्यन्त्रकारी सिद्ध हुआ, जो उसकी वजह से ही इतना ऊँचा (नायव मीरवख्शी के पद पर) उठा था। १७ मार्च को, जब तनाव चरम सीमा पर था, और एक वार इसके पूर्व भी वजीर ने इमाद के माध्यम से इन्तिजाम से समझौते का व्यर्थ प्रयास किया, किन्तु यह कृतघ्न व्यक्ति अपने कृपापात्र स्वामी के विरुद्ध इन्तिजाम से सांठगांठ कर चुका था। इन संकटप्रद दिनों में राजधानी स्थित अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में ५,००० मराठा दुकड़ी का महत्व बहुत वढ़ गया। मराठा समर्थन पाने की वजीर सफ़दरजंग की आशावादिता मिथ्या सिद्ध हुई और सम्राट व इमाद मराठा राजदूत वापू महादेव हिंगणे के माध्यम से मराठा सहायता पाने में सफल हो गए।

१. हिंगणें दपतर, 11, पत्र २३; तारीख़ें अहमदशाही, पृ० ४८ व; तारीख़ें मुज़फरी, पृ० ६६; इमाद, पृ० ६३; दिल्ली से अन्ताजी माणकेश्वर द्वारा पेशवा को लिखें २८ मार्च १७५३ ई० के पत्र से पता चलता है कि आगरा सूवे को, जो जाट एवं मराठा दोनों के लिए समान प्रलोभन एवं महत्वाकांक्षा का कारण बना हुआ था, अपने घनिष्ठ सहयोगी सूरजमल के निरन्तर प्रयासों के वावजूद, सफ़दरजंग मराठों को भी अपने साथ रखने के उद्देश्य से, उसे दिए जाने से बराबर टाल रहा था। किन्तु इसमें सफलता न मिलने पर, इस पत्र के अनुसार उसने अपनी वजारत का समर्थन करने पर आगरा की सनद सूरजमल को देने सम्बन्धी पत्र भेजा। दूसरी और सम्राट द्वारा वजीर के अवध व इलाहावाद के सूवे दिए जाने के आश्वासन पर मराठे उसके साथ हो गए, देखें, ऐतिहासिक पत्र ब्यवहार, पत्र, ८६

१७ मार्च को सफ़दरजंग से शाही महलों का नियन्त्रण छीन लिया गया और अगले दिन जव उसने निराशा के स्वर में सम्राट से यह कहा "जहाँपनाह का दिल डन दिनों मुझसे फिर गया है, अतः मुझे आप जहां चाहे जाने का हुक्म दे" तो सम्राट ने तुरन्त उसे इन्हीं भव्दों में वांध दिया और वज़ीर की आशा के विरुद्ध उसे अपने सुवा अवध में जाने का आदेश दे दिया। २६ मार्च को वज़ीर ने राजधानी से प्रस्थान कर नगर के वाहर खिज्याबाद में पड़ाव डाला, किन्तु यहाँ पर वह वहाना वनाकर अपनी रवानगी स्थगित करता रहा। वह विलम्ब इसलिए किया गया ताकि अपने समर्थक राजेन्द्र गिरि गोसाई व सुरजमल जाट के पहुँचने के बाद अगले क़दम पर विचार कर सकें। <sup>२</sup>

#### गृह युद्ध<sup>3</sup> का प्रारम्भ

१ मई को १५,००० सेना के साथ सूरजमल के खिजाबाद पहुँचते ही सफ़दरजंग की निष्क्रियता समाप्त हो गई। ४ अव उसने सम्राट को सन्देश मिजनाया कि इमाद और इन्तिजाम को, जो उसका अनिष्ट चाहते थे, उसके पास भिजवा दें और नवाव कूदिसया (ऊधमवाई) से कहा जाय कि वह क़िले से निकलकर शहर में जाफ़र ख़ान की हवेली में ठहरे। इस पर सम्राट ने वजीर को प्रत्युत्तर भेजा कि उसे तो सूवा अवध जाने की छुट्टी दी गई थी। यह तमाम बातें, जो विद्रोह की है, मालूम होता है, सूरजमल जाट के आने से हुई हैं। प्र

सुरजमल के वज़ीर के शिविर में आ मिलने का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि भूतपूर्व मीरवरूशी सलावत खान, जिसे हाल ही में (३० अप्रेल) पुन: शाही सेवा में लिया गया था, यह सोचकर कि सफ़दरजंग की विजय की सम्भावना अधिक है, शाह मरदान की कब्र की तीर्थयात्रा के वहाने ४ मई को सफ़दरजंग के शिविर में आ मिला।<sup>इ</sup>

तारीखे अहमदशाही, प्र०४७ व-४६ अ; राजधानी से प्रस्थान करने के पूर्व २२ मार्च को वजीर ने अव्दाली के प्रतिनिधि को विदा कर दिया, जो १३ फरवरी को वार्षिक कर लेने आया था और जिसे उसने रोक रखा था, देखें, सियार. 111, पृ० ३२७

तारीख़े मुजफ़री, पृ० ७० ₹.

जदुनाथ सरकार (पतन, 1, पृ० २५६-२७४) और आसीर्वादीलाल श्रीवास्तव (फ़र्स्ट टू नवाब, पृ० २०५-२३४) ने इस गृह युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है।

तारीख़े अहमदशाही, पृ० ४२ व; सुजान चरित्र, पृ० १५६

वयान ए वाकया, इलियट, vIII, पृ० ६६; बहवाल सलातीन, पृ० ११६ तारीको अहमदशाही, पृ० ५२ व; सियार, III, पृ० ३३३; तारीको मुजपफ़री, पृ० ७१; चहार गुलजार, पृ० ४०६ अ

प्रमई को राजेन्द्रगिरि ने वारापुला और इस्माइल खान ने यमुना तट पर स्थित नगली गांव पर आक्रमण कर दिया, परिणामस्वरूप राजधानी में भय व्याप्त हो गया। सम्राट ने दूत भेजकर वजीर को इन कार्यों को रोक देने की सलाह दी, किन्तु वजीर ने, जिसकी शक्ति और उत्साह अव वढ़ गया था, उसे ठुकराते हुए उत्तर भेजा, "सन्धि नेवल तभी हो स्कती है जब मीरवरूशी और दितीय बरूशी के पदों तथा लाहीर और मुल्तान की सूवेदारियों से तूरानियों को पदच्युत करके मेरे द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को वहाँ नियुक्त किया जाय तथा इमाद व इन्तिजाम को दरवार से निकाल दिया जाय, अन्यथा कल मैं उनकी हवेलियों पर आक्रमण कर गा और शाही किले पर भी मेरी दृष्टि है।" सम्राट ने रक्षात्मक क़दम के तौर पर द मई को वजीर के पुत्र शुजाउद्दौला को शाही तोपखाने से हटा दिया और युद्ध की तैयारियों के आदेश दे दिए। व

## जाटों द्वारा पुरानी दिल्ली की लूट

१ मई को सफ़दरजंग ने लूट का माल रख लेने की गर्त पर सूरजमल और रागं न्द्रगिरि गोसाई को पुरानी दिल्ली पर हमला करने की स्वीकृति दे दी। जाटों ने लाल दरवाजे के निकट आवादी के क्षेत्रों में भयंकर लूटमार की, जहां पर अधिकांग सत्ता पक्ष के लोग ही रहते थे। आतंकित लोग गरण लेने के लिए शाहजहाँ नावाद (नई दिल्ली) के परकोटे के भीतर चले गए। दूसरे दिन (१० मई) सैंग्यदवाड़ा व बीजल मस्जिद, तारकागंज तथा जयसिंहपुरा के निकट अव्दुलानगर में, जनता के संगठित प्रतिरोध के वावजूद, जाटों ने भारी लूटपाट की। उत्तिरोध ने वावजूद, जाटों ने भारी लूटपाट की। उत्तिरोध के वावजूद, जाटों ने भारी लूटपाट की। के समा के साथ वजीर की सेना के अग्रभाग पर धावा वोलकर राजेन्द्रगिरि गोसाई की सेना को तितर-वितर कर दिया। उ

जाट निरन्तर दिल्ली को लूट रहे थे। उनके हमलों से केवल उन्हीं स्थानों की रक्षा हो पाती थी, जहाँ समय पर शाही दुकड़ियां पहुँच जाती थी अथवा जो शाही तोपखाने के पास थे। पुरानी दिल्ली और उसके आस-पास के लोग अपने प्राणों व सम्पत्ति की रक्षार्थ भागकर वड़ी संख्या में नई दिल्ली पहुँचे और भय एवं परेशानी में वाजारों व गलियों में इधर-उधर भटक रहे थे। शरणार्थियों की भारी संख्या व परेशानी को देखते हुए सम्राट ने साहिवावाद बाग, तीस हजारी वाग तथा

१. तारीख़े अहमदशाही, पृ० ५३ अ; सुजान चरित्र, पृ० १६५

२. तारीख़े अहमदशाही, पृ० ५३ अ एवं व

३. वही, पू० ५३ व; दिल्ली कानिकल्स, पू० ४१

४. फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० २१६; सरकार, पतन, ।, पृ० २६२

१७ मार्च को सफ़दरजंग से शाही महलों का नियन्त्रण छीन लिया गया और अगले दिन जब उसने निराशा के स्वर में सम्राट से यह कहा "जहाँपनाह का दिल इन दिनों मुझसे फिर गया है, अतः मुझे आप जहां चाहे जाने का हक्म दे" तो सम्राट ने तरन्त उसे इन्हीं शब्दों में बांध दिया और वज़ीर की आशा के विरुद्ध उसे अपने सबा अवध में जाने का आदेश दे दिया। २६ मार्च को वज़ीर ने राजधानी से प्रस्थान कर नगर के वाहर खिज्ञावाद में पड़ाव डाला, किन्तु यहाँ पर वह वहाना वनाकर अपनी रवानगी स्थगित करता रहा। यह विलम्ब इसलिए किया गया ताकि अपने समर्थक राजेन्द्र गिरि गोसाई व सुरजमल जाट के पहुँचने के बाद अगले क़दम पर विचार कर सकें।<sup>२</sup>

#### गृह युद्ध का प्रारम्भ

१ मई को १४,००० सेना के साथ सूरजमल के खिजाबाद पहुँचते ही सफदरजंग की निष्क्रियता समाप्त हो गई। अब उसने सम्राट को सन्देश भिजवाया कि इमाद और इन्तिजाम को, जो उसका अनिष्ट चाहते थे, उसके पास भिजवा दें और नवाब कुदसिया (ऊधमवाई) से कहा जाय कि वह क़िले से निकलकर गहर में जाफ़र ख़ान की हवेली में ठहरे। इस पर सम्राट ने वजीर को प्रत्युत्तर भेजा कि उसे तो सूवा अवध जाने की छुट्टी दी गई थी। यह तमाम वातें, जी विद्रोह की है, मालूम होता है, सूरजमल जाट के आने से हुई हैं। X

सूरजमल के वजीर के शिविर में आ मिलने का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि भूतपूर्व मीरवरूगी सलावत खान, जिसे हाल ही में (३० अप्रेल) पुन: गाही सेवा में लिया गया था, यह सोचकर कि सफ़दरजंग की विजय की सम्भावना अधिक है, शाह मरदान की कब की तीर्थयात्रा के वहाने ४ मई को सफ़दरजंग के शिविर में आ मिला। ६

तारीख़े अहमदशाही, पृ० ४७ व-४६ अ; राजधानी से प्रस्थान करने के पूर्व २२ मार्च को वजीर ने अञ्दाली के प्रतिनिधि को विदा कर दिया, जो १३ फरवरी को वापिक कर लेने आया था और जिसे उसने रोक रखा था, देखें, सियार, ॥, पृ० ३२७

२. तारीखें मुजपकरी, पृ० ७०

जदुनाय सरकार (पतन, 1, पृ० २५६-२७४) और आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव (फर्स्ट टू नवाब, पृ० २०५-२३४) ने इस गृह युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है।

तारीख़े अहमदशाही, पृ० ५२ व; सुजान चरित्र, पृ० १५६

वयान ए वाकया, इलियट, vIII, पृ० ६६; अहवाल सलातीन, पृ० ११६ तारीखें अहमदशाही, पृ० ५२ व; सियार, III, पृ० ३३३; तारीखें मुजप्करी, पृ० ७१; चहार गुलजार, पृ० ४०६ अ

प्रमई को राजेन्द्रगिरि ने वारापुला और इस्माइल खान ने यमुना तंट प्रिंस्थित नगली गांव पर आक्रमण कर दिया, परिणामस्वरूप राजधानी में भय व्याप्त हो गया। पस्त्राट ने दूत भेजकर वज़ीर को इन कार्यों को रोक देने की सलाह दी, किन्तु वज़ीर ने, जिसकी शक्ति और उत्साह अव वढ़ गया था, उसे छुकराते हुए उत्तर भेजा, "सन्धि वेचल तभी हो सकती है जब मीरवर्ष्शी और द्वितीय बस्शी के पदों तथा लाहौर और मुल्तान की सूवेदारियों से तूरानियों को पदच्युत करके मेरे द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को वहाँ नियुक्त किया जाय तथा इमाद व इन्तिजाम को दरवार से निकाल दिया जाय, अन्यथा कल मैं उनकी हवेलियों पर आक्रमण कर गा और शाही किले पर भी मेरी दृष्टि है।" सम्राट ने रक्षात्मक क़दम के तौर पर = मई को वज़ीर के पुत्र गुजाउद्दौला को शाही तोपखाने से हटा दिया और युद्ध की तैयारियों के आदेश दे दिए। व

## जाटों द्वारा पुरानी दिल्ली की लूट

ह मई को सफ़दरजंग ने लूट का माल रख लेने की शर्त पर सूरजमल और रागं न्द्रिगिरि गोसाई को पुरानी दिल्ली पर हमला करने की स्वीकृति दे दी। जाटों ने लाल दरवाजे के निकट आवादी के क्षेत्रों में भयंकर लूटमार की, जहां पर अधिकांश सत्ता पक्ष के लोग ही रहते थे। आतंकित लोग शरण लेने के लिए शाहजहाँना-वाद (नई दिल्ली) के परकोटे के भीतर चले गए। दूसरे दिन (१० मई) सैंट्यदवाड़ा व बीजल मस्जिद, तारकागंज तथा जयसिंहपुरा के निकट अब्दुलानगर में, जनता के संगठित प्रतिरोध के वावजूद, जाटों ने भारी लूटपाट की। उ उसी दिन सायंकाल शाही सेना ने अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में ४,००० मराठा सेना के साथ वजीर की सेना के अग्रभाग पर धावा बोलकर राजेन्द्रिगिरि गोसाई की सेना को तितर-वितर कर दिया। अ

जाट निरन्तर दिल्ली को लूट रहे थे। उनके हमलों से केवल उन्हीं स्थानों की रक्षा हो पाती थी, जहाँ समय पर शाही टुकड़ियां पहुँच जाती थी अथवा जो शाही तोपखाने के पास थे। पुरानी दिल्ली और उसके आस-पास के लोग अपने प्राणों व सम्पत्ति की रक्षार्थ भागकर वड़ी संख्या में नई दिल्ली पहुँचे और भय एवं परेशानी में वाजारों व गिलयों में इघर-उघर भटक रहे थे। शरणािययों की भारी संख्या व परेशानी को देखते हुए सम्राट ने साहिवाबाद बाग, तीस हजारी वाग तथा

१. तारीख़े अहमदशाही, पृ० ५३ अ; सुजान चरित्र, पृ० १६४

२. तारीख़े अहमदशाही, पृ० ५३ अ एवं व

३. वही, पृ० ५३ व; दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ४१

४. फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० २१६; सरकार, पतन, ।, पृ० २६२

- अन्य कुछ हवेलियों को खाली करा दिया, जहाँ छोटे-वड़े सभी लोगों ने आश्रय लिया। १

कई दिनों तक चलने वाली इस लूटपाट से लोगं का जीवन, सम्मान और उनकी सम्पत्ति असुरक्षित हो गई थी। दरवेशों के मकान भी जाटों के अत्याचारों से नहीं वच सके। वार के दरवाज़े तक लूटपाट करके जाटों ने सभी मोहल्लों एवं मकानों को नष्ट कर दिया, जो पूर्णतया प्रकाशविहीन हो गए, तथा लाखों रुपयों की सम्पत्ति लूटी गई। वहुत से नागरिकों नें, जो भागकर आत्मरक्षा भी नहीं कर सकते थे, निराश होकर आत्म हत्या कर ली। इस लूटपाट और अत्याचार को दिल्ली के लोग बहुत असें तक "जाट-गर्दी" के नाम से याद करते रहे। प

#### युद्ध की विधिवत् घोषणा

१३ मई को सम्राट ने सफ़दरजंग को वज़ीर के पद से हटाकर उसके स्थान पर इन्तिजाम को नियुक्त कर दिया तथा इमाद को मीरवख्शी वना दिया। इसके

एक अन्य स्थान पर सूदन इस लुट एवं हत्या की यज्ञ से तुलना करते हुए लिखता है---

धर्म-सुत-धाम जान जमुना निकट मान सर्व मद जज्ञ की बनायी ब्यौत पूर है। सीज की अगिन इन्द्रपुर सीं अगिनकुण्ड होता श्री सूजान जजमान मनसूर है।। सुजान चरित्र, पृ० १८०

२, शाकिर ख़ान, पृ० ७४, सियार, ॥।, पृ० ३३४

३. तारीखे अहमदशाही, पृ० ५५ ब, किंव सूदन लिखता है— देस देस तिज लिच्छमी दिल्ली कियो निवास । अति अधमं लिख लूट मिस चली करन ब्रजवास ॥ सुजान चरित्र, पृ० १७६

४. सियार, ॥, पृ० ३३३

४. इमाद, पृ० ६३; सुजान चरित्र में पृ० १६३ से १७६ तक इस लूट का अत्यन्त विशद एवं काव्यमय वर्णन किया गया है।

जवाब में सूरजमल की सलाह पर सफ़दरजंग ने भी एक ऐसे लड़के को, जिसे हाल ही में ग़ुजाउद्दीला ने खरीदा था और जिसे कोई नहीं जानता था, कामवरूग का पोता बतलाकर अकवर आदिलगाह के नाम से सम्राट घोषित कर दिया। सफ़दरजंग ने स्वयं को उसका वजीर और सलावत खान को मीरवरूगी घोषित किया। इस प्रकार दोनों पक्षों की ओर से विधिवत् युद्ध का प्रारम्भ हो गया।

१४ मई को जाटों ने चारवाग, वाग-ए-कुलतात और हकीम मुनीम के पूल की ओर लूटपाट की । १५ मई को जाटों ने जयसिंहपुरा को लूटा और अनेक स्थानों पर आग लगा दी। <sup>२</sup>

## फीरोजशाह कोटला का युद्ध

यह देखकर कि प्रतिदिन नई सेनाओं के आने से शाही पक्ष सुदृढ़ हो रहा है, सफ़दरजंग ने सूरजमल को बुलाकर कहा कि अब लूटमार बन्द करके वास्तिविक युद्ध किया जाय। 3 ताजा मन्त्रणा के अनुसार १६ मई को सफ़दरजंग ने जाटों के साथ दिल्ली पर जर्बदस्त हमला किया। तालकटोरा और लालदरवाजें के निकट तोपखाने के समक्ष भारी नुक़सान के वावजूद जाट डटे रहे और काबुली दरवाजें से पुराने नगर में प्रवेश करते समय सादिल खान एवं राजा देवीदत्त को एक घमासान युद्ध में पराजित किया। १७ तारीख को सफ़दरजंग की सेना फ़ीरोजशाह के कोटला पर अधिकार करने में सफल हुई। इस्माइल खान ने फ़ीरोजशाह के किले पर तोपें चढ़ा दी और शाही किले पर गोले बरसाए। निकट की खन्दकों में मोर्चे डाले जाटों ने भारी संहार के वावजूद अद्भुत दृढ़ता दिखाई। दूसरी ओर नगर के दक्षिणी दरवाजें (दिल्ली दरवाजा) पर रखी तोपों से शाही खानजादों ने प्रत्याक्रमण करके कोटला की बहुत सी दीवारें और वुर्ज गिरा दिए। प

ऐसी स्थिति में सफ़दरजंग ने सूरजमल से इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया कि निरन्तर आक्रमण के वावजूद दुर्ग क्यों नहीं टूट रहा है। सूरजमल ने सुझाव दिया कि इस बार तपती हुई रेत को छोड़कर नदी (जमुना) की तरफ़ से हमला किया जाय। इ ४ जून को इस्माइल खान ने नगर की प्राचीर पर धावा वोला। नए वजीर

१. तारीखे अहमदशाही, पृ० १४ व, सुजान चरित्र, पृ० १६२; सियार, ॥, पृ० ३३२, वयान ए वाकया, पृ० २७६, चहार गुलजार, पृ० ४०६ व

२. तारीखे अहमदशाही, पृ० ५५ अ

३. सुजान चरित्र, पृ० १८१

४. दिल्ली से तीन मील दक्षिण में।

५. तारीख़े अहमदशाही, पृ० ५५ अ एवं व, सुजान चरित्र, पृ० १८२-८८

६. सुजान चरित्र, पृ० १८६

इन्तिजाम की हवेली पर अधिकार करने हेतु नई दिल्ली की दक्षिणी प्राचीर के बुर्ज के नीचे तक खाई खोदकर वारूद विछा दी गई। सुरंग के फटने पर बुर्ज गिर गया और अनेक लोग मारे गए। तभी सफ़दरजंग की सेना ने नदी की ओर से आक्रमण कर दिया। इमाद, नजीव और हाफ़िज वख़्तावर खान के नेतृत्व में शाही सेना ने साहसिक प्रतिरोध किया। जाटों व रहेलों के वीच भीपण संघष हुआ, जिसमें नजीव घायल हुआ और ४०० रहेले सैनिक मारे गए। सफ़दरजंग के पक्ष को भी भारी हानि उठानी पढ़ी। ६ तारीख को सूर्योदय से पूर्व ही शाही सेना ने सफ़दरजंग की सेना को कोटला से खदेड़कर उसके तोपखान पर अधिकार कर लिया। इससे नगर के लोगों को वहुत राहत मिली और युद्ध की गित कम हुई। जाट सैनिक पुनः पुराने ढंग से नगर के चारों ओर एक स्थान से दूसरे स्थान का चक्कर लगा-लगाकर लूटपाट करते रहे। १२ जून को ईदगाह के निकट हुए एक संघर्ष में जाटों को भारी मुक़सान उठाना पड़ा।

राजेन्द्र गिरि गोसाई की मृत्यु

१४ जून को राजेन्द्र गिरि गोसाई और सूरजमल के सेनापित सूरितराम गौड़ के नेतृत्व में शाही खाइयों पर भीषण हमला किया गया। शाही दल के वदिख्ययों व मराठों को भारी क्षिति उठानी पड़ी। युद्ध की भीषणता के वीच एक गोली लगने से राजेन्द्र गिरि गोसाई मारा गया और सूरितराम घायल हुआ। इससे सफ़दरजंग का हौसला पस्त हो गया। सूरजमल ने गोकुलराम गौड़ (सूरितराम गौड़ का भाई) के नेतृत्व में दूसरी जाट सेना भेजी, परन्तु वह भी पराजित हो गई।

निर्भीक साधु राजेन्द्र गिरि गोसाई की मृत्यु, सफ़दरजंग के पक्ष के लिए भारी आधात सिद्ध हुआ। लगभग दस दिन तक युद्ध स्थिगत रहा। इस बीच प्रतिदिन सफ़दरजंग के सैनिक उसका साथ छोड़ते जा रहे थे जबिक दूसरी और शाही यक्ति बढ़ती जा रही थी। उपेसी स्थिति में सूरजमल भी हताश होने लगा और उसने सम्राट द्वारा क्षमादान एवं अपनी जमींदारी की सुरक्षा की गर्त पर शान्ति की इच्छा प्रकट की। अकिन्तु इमाद के विरोध के कारण यह शान्ति वार्ती सफल नहीं हो सकी।

तारीख़े अहमदशाही, पृ० ५६व-५७व; वयात ए वाकया, पृ० २७६-६०; सरकार, पतन, 1, पृ० २६६-६७, सुजान चरित्र में इस युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है।

२. सुजान चरित्र, पृ० १६०-१६३; तारीख़े अहमदशाही, पृ० ५६ अ; सियार, III, पृ० ३३३

३. सरकार, पतन, १, पृ० २६८ पा० टि०

४. सअ। दत खान के भाई के पुत्र शेरजंग ने, जो सफदरजंग का साथ छोड़ कर शाही पक्ष में आ गया था, २६ जून को सूचित किया कि सफ़दरजंग की सेना टूट जुकी है और सूरजमल के अलावा अब कोई भी शक्तिशाली सरदार नहीं वचा है और वह भी दिल से सम्राट के पास आने को तैयार है, यदि उसे लिखित में जमींदारी की सुरक्षा के साथ क्षमादान किया जाय। इस उद्देश्य के लिए सूरजमल ने एक व्यक्ति वजीर के पास भेजा, सम्राट ने राजा देवीदत्त को सूरजमल से वार्तों के लिए नियुक्त किया, देखें, तारी खें अहमदशाही, पृ० ६० अ एवं व

## गढ़ी मैदान का युद्ध

जुलाई में सूरजमल की सलाह पर सफ़दरजंग की सेना सुरक्षित स्थान के लिए तिलपत की ओर पीछे हटने लगी, ताकि खुले मैदान में युद्ध के लिए णत्र को वाहर लाया जा सके। इमाद को जब यह खबर लगी तो वह रूहेलों व पठानों को लेकर णत्र पर आक्रमण के लिए चल पड़ा। कुछ ही समय में शाही सेना सफ़दरजंग की सेना हारा छोड़ गए उस स्थान में फैल गई जो यमुना के पश्चिम से कालकादेवी की पहाड़ी तक था। शाही सेना के आने का समाचार सुनकर सूरजमल ने शत्र का सामना करने के लिए तत्काल वालू व जवाहर के नेतृत्व में अग्रिम सेना रवाना की और स्वयं चार घड़ी वाद शेप सेना के साथ तिलपत से रवाना हुआ। २५ जुलाई को गढ़ी मैदान के निकट हुऐ भीपण युद्ध में जाट सेना रहेंलों की सेना को पराजित करने में सफल रही और उनकी सारी तोपें व शस्त्र छीन लिए गए। इस पराजय से कुद्ध इमाद ने राजधानी को लौटकर अगले दिन सम्राट अहमदशाह से व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग लेने का आग्रह किया, ताकि निर्णायक युद्ध लड़ा जा सके। किन्तु सम्राट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

#### यद्ध का अन्तिम चरण

एक विशाल एवं व्यवस्थित तैयारी के वाद १६ अगस्त को दोनों पक्षों के वीच युद्ध पुनः गुरु हो गया। तुगलकावाद से जमुना नदी की तीन मील लम्बी पंक्ति पर अनेक स्थानों पर भीपण संवर्ष हुआ। एक स्थान पर स्थामिह के नेतृत्व में जाटों व मराठों के बीच साहसिक युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए। दूसरे स्थान पर वदस्शी सैनिकों ने जाट पुरोहित घमण्डीराम को घायल कर दिया। सूरजमल ने स्वयं इस स्थान पर पहुँचकर शत्रु को खदेड़ा और पुरोहितराज को लेकर अपने खेरे पर लीटा। किन्तु शाही तोपखाने ने उस दिन खूब कहर ढ़ाया, जिसके फलस्वरूप सफ़दरजंग की सेना को पराजय का मुँह देखना पड़ा।

एक बार फिर सफ़दरजंग व सूरजमल ने रक्षात्मक युद्ध के लिए पीछे हटने का निश्चय किया। वे फ़रीदाबाद छोड़कर वल्लभगढ़ की ओर लौटने लगे। सीकरी<sup>3</sup> गांव में उन्होंने अपना शिविर स्थापित किया और वल्लभगढ़ के दुर्ग में तोपें तैनात की। इमाद इनका पीछा करता हुआ १ सितम्बर को फ़रीदाबाद पहुँचा, जहाँ से विद्रोही केवल दो मील दूर थे। अति उत्साहित इमाद जब वल्लभगढ़ पर अधिकार करने की योजना बना रहा था, तभी नजीव खान रहे ला, बहादुर खान वलूच और जैतागूजर बकाया बेतन के भुगतान की माँग को लेकर अपने मोर्चे छोड़कर दिल्लो

सुजान चरित्र, पृ० १६४-१६६, तारीखे अहमदशाही में इसका केवल संक्षिप्त उल्लेख है (पृ० ६६ अ एवं ७० अ) ।

२. सुजान चरित्र, पृ० २००-२०६

३. वल्लभगढ़ के आगे ५ मील दक्षिण में

की ओर लौट पड़े। अगले दिन शाही तोपखाने के लोग भी राजधानी की और लौट पड़े। व

शाही सेना में विद्रांह की स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से ६ सितम्बर को सफदरजंग ने परित्यक्त क्षेत्र पनः लेने के लिए इमाद पर आक्रमण कर दिया, किन्तु दिन भर के यद्ध के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली । ७ से ११ तारीख तक सूरजमल के नेतृत्व में पांच-छः हजार जाट सैनिकों ने किशनदास के तालाव से लेकर फ़रीदाबाद स्थित इमाद के डिरे के बीच रमद लाने-ले जाने वालों को बुरी तरह से लूटकर आतंक पैदा कर दिया। ११ तारीख को भी जब जाटों ने शाही हैरे में अन्न विल्कुल नहीं पहुँचने दिया, तो निराशा की मनोस्थित में इमाद रात्रि में मोर्चे छोड़कर दिल्ली पहुँचा। अगले दिन उसने सम्राट से धन एवं अतिरिक्त सेना की मांग की, किन्तू तीन घण्टे के विचार-विमर्श के वाद निराण होकर अपनी हवेली लौटा और कहने लगा, ''अव तक जो कुछ मैं कर सकता था, वह मैंने किया, अब सम्राट को आगे का कार्य किसो और को सींपने दिया जाय।" इमाद ने तव तक दिल्ली से वाहर निकलने से मना कर दिया, जब तक कि नजीव खान और उसके सिपाहियों को वकाया वेतन का भुगतान न कर दिया जाय। इमाद की अनुपरियति का लाभ उठाकर सफ़दरजंग तथा सूरजयल ने फ़रीदाबाद के आगे बढ़कर शाही मोर्ची पर हमला कर दिया और ख्वाजा वख्तावर खान की सराय, बदरपुर व अन्य स्थानों पर अन्न व शस्त्रों की भारी लुटमार की। र

#### शान्ति प्रयासों की विफलता

१२ सितम्बर को सूरजमल ने, जो इमाद को अपना प्रमुख शत्र समझता था, इन्तिजाम के साथ उसके बढ़ते हुए मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, नए वजीर के गास एक बार पुनः शान्ति का सन्देश भेजा जो स्वयं इसके लिए उत्सुक था। व सम्राट व इन्तिजाम ने, जो अब इमाद को ईब्या एवं सन्देह की हिट्ट से देखने लो थे, दुरन्त शान्ति वार्ता के लिए १४ तारीख को जुतकुल्लाह बेग को भेजा। सीकरी में सूर्श्त्रमल से वार्ता के बाद वह सफदरजंग के डेरे में गया। वजीर से वार्ता के

१. तारींखं अहमदशाही, पृ० ७० व, सूदन के अनुसार रुहेलों व बलूचों के विद्रोह के पूर्व ही इसाद की संयुक्त सेना का (संभवतः १-२ सितम्बर) जाट सेना से एक भीषण युद्ध का था, जिसमें एक प्रमुख जाट सरदार वैरीसाल का पृत्र मुहकमसिंह मारा है स्वा और काफ़ी शौर्य प्रदर्शन के वावजूद बालू जाट की भी लौटना पड़ा, सुजान चरित्र, पृ० २०७-२११

२. तारीखे अहमदशाही; पृ० ७२ व

३. तारीखें अहमदशाही, पृ० ७२ व, हिंगणे दफ़तर, 1, पत्र , ८१

लिए सफ़दरजंग ने अपने दो वकील तथा सूरजमल ने अपना एक वकील लुतफ़ुल्लाह वेग के साथ भेजा और सूरजमल उसे वदरपुर तक छोड़ने आया। इसी वीच एक दिन फ़रीदावाद के दक्षिण से सफ़दरजंग की सेना ने वख्तावर खान के नेतृत्व में शाही मोचें पर हमला कर दिया, जहां बहुत संघर्ष हुआ। जाटों ने भी जो लुतफ़ुल्लाह वेग को छोड़कर लौट रहे थे, रात्रि में फ़रीदावाद के निकट यात्रियों एवं शाही सेना पर आफ़मण कर दिया। शान्तिवार्ता के दौरान इन शान्तु नापूर्ण कार्यवाहियों से सम्राट अत्यधिक नाराज हुआ और अनेक अमीर व सेनापित वजीर को दोपी ठहराने लगे, जो इस शान्ति वार्ता में मध्यस्थ था। किसी ने भी सफ़दरजंग के साथ तुरन्त शान्ति पर विश्वास नहीं किया। परिणामस्वरूप २२ सितम्बर को सन्धिवार्ता समाप्त कर दी गई। व

इसके साथ ही वजीर इन्तिजाम और मीरवरुशी इमाद के वीच सन्देह तेजी से वढ़ने लगा। इमाद ने सफदरजंग को कुचलने में अपने को अकेले असमयं पाकर, सूबा अवध व आगरा तथा फ़ीज का खर्च दिए जाने की शर्त पर, मल्हार राव होल्कर एवं जयप्पा सिन्धिया को सहायतार्थ १५ दिन के भीतर पहुँचने के लिए स्वरित सन्देश भेजा। दूसरी ओर मझाट एवं वजीर ने, जो हृदय से शान्ति चाहते थे, इस कार्य में सहायतार्थ जयपुर के राजा माधोसिंह को आमन्त्रित किया।

#### २६ सितम्बर का भीषण युद्ध

इन घटनाओं से सूरजमल बहुत चिन्तित हुआ, जो सफ़दरजंग पक्ष का सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति था। छः महीने के लम्बे थकाने वाले युद्ध के अनुभव से उसने इस बात को भली-भांति समझ लिया था कि मराठा सेना आ जाने के बाद उनकी विजय की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए उसने उनके आगमन के पूर्व एक निर्णायक एवं साहसिक आक्रमण की योजना बनाई। बकाया बेतन का भुगतान हो जाने पर २४ सितम्बर की नजीब ख़ान सहित विद्रोही सैनिक पुनः अपनी खाइयों में लीट आए थे और इमाद भी मोर्चे पर लौट आया था। इसी दिन जाटों ने फ़रीदाबाद के पार मराठा मोर्चो पर रात्रि में सहसा आक्रमण कर अन्ताजी पन्त को मार डाला। अ

२६ सितम्बर को सूरजमल के नेतृत्व में सफ़दरजंग की विशाल सेना ने शाही सेना के दाहिनी ओर मराठा खाइयों पर भीपण आक्रमण कर दिया। मराठा सैनिकों का भारी संहार हुआ, किन्तु इमाद एवं नजीव खान के उनकी सहायतार्थ

१. तारीख़े अहमदशाही, पु० ७३ व,

२. तारीखे अहमदशाही, पृ० ७३ व-७४अ

३. सुजान चरित्र, पृ० २१२-१३

४. हिंगणे दप्तर, ।, पत्र ८२

शोध्र वहाँ पहुँच जाने और साहसिक युद्ध करने से अन्त में जाट सेना तितर-वितर हो गई। तोपखाने के एक अन्य युद्ध में मयभीत सफ़दरजंग की सहायता करके सूरजमल ने उसे उसके शिविर में पहुँचाया। १३० सितम्वर को इमाद ने अपनी खाइयाँ वल्लभगढ़ के हैढ़ मील उत्तर में माजेसर गाँव तक पहुँचा दी और इसके एक मील पूर्व में सीही गाँव पर आक्रमण करके वहाँ पर अधिकार कर लिया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में जाटों का कत्लेआम हुआ। इमाद ने इन दोनों गाँवों पर तोपखाने स्थापित करके जाटों के सुदृढ़ दुगं वल्लभगढ़ पर गोलावारी गुरू कर दी और मराठों ने पड़ोसी जाट क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया। १ अक्तूवर को वालू जाट ने शाही मोचों के निकट जाकर भयं र आक्रमण किया और शत्रु को बहुत क्षिति पहुँचाकर अपने शिविर में लौटा। इस प्रकार निर्णायक युद्ध के अभाव में संघर्ष एक वार फिर छुटपुट अनिश्चित मुठभेड़ों में वदल गया। दे

#### माधोसिंह का आगमन और सन्धि

छः महीने से चल रहे जन-धन कं विनाश ने युद्ध की अपेक्षा शान्ति की इच्छा को बढ़ाया। अक्तूबर के प्रारम्भ में सूरजमल ने इमाद से पुनः शान्ति वार्ता शुरू की। सूरजमल ने कुछ लाख रुपये पेशकश इस शर्त पर देने का प्रस्ताव रखा कि जो प्रदेश उसके अधिकार में है वे उसके पास रहने दिए जाय। किन्तु इमाद उसे केवल वही प्रदेश देना चाहता था जो उसके पिता बदनसिंह के समय से उसके अधिकार में थे और जो प्रदेश उसने हाल ही में हड़प लिए थे वे सब उससे वापस लेना चाहता था। इस कारण यह समझौता नहीं हो सका। वाद में १० अक्तूबर को साधोसिंह के दिल्ली पहुँचने के साथ ही समझौते की दिशा में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। पहले १५ अक्तूबर और बाद में २३ अक्तूबर को सम्राट अहमदशाह और माधोसिंह में काफ़ी मन्त्रणा हुई। सम्राट ने तीनों (सफ़दरजंग, इन्तिजाम व इमाद) की कृतध्नता की शिकायत करते हुए संकट में साम्राज्य की रक्षा करने का

यौं तोपनृ की जंग में सूरज कियी अवाद।
ज्यों होरी झर बीच तैं हरि राख्यी प्रहलाद।।

सुजान चरित्र, पृ २२१

१. सूदन लिखता है--

घरी अद्ध में लै वजीरै दिखायी। लिख सूर मनसूर हू जीव पायों।। कही आफरी आफरी सिंह सूजा। नहीं हिंद हिंदू सरी तोहि दूजा। खुसवख्त मुझे करना जु तोहि। तो डेरनु दाखिल करी मोहि॥ अव बड़ी फजर सो होंनहार। रव की रजा सु करना विचार॥ सूरज समझायों यो वजीर। पुनि डेरनु लायो घीर घीर॥

२. तारीखे अहमदशाही, पृ० ७५-व-७६ वः सुजान चरित्र, पृ २१३-२२२ ३. तारीखे अहमदशाही, पृ० ७८ अ

उससे आग्रह किया। एक वफादार एवं अनुभवी सामन्त की तरह उसने सम्राट की पूरी सान्त्वना दी।

णान्ति प्रयासों में २३ अक्तूबर को ही तब गम्भीर मोड़ आया जब सफ़दरजंग ने अकीवत महमूद को उन पत्रों की प्रतिलिपियाँ दे दी, जो सम्राट ने उसे वजीर के मार्फ त समझौता करने हेतु लिखे थे। अकीवत से लेकर जब इमाद ने उन्हें सम्राट के पास भेजा, तो भयभीत अहमदशाह ने इमाद को सूचित किया कि ये पत्र जाली हैं। ऐसी स्थित में इमाद ने स्वयं ही शत्रु, से समझौते की वातचीत प्रारम्भ कर दी। जब वजीर ने देखा कि शान्ति अब और अधिक समय तक नहीं रोकी जा सकती, तो इमाद के प्रयत्नों को सफल न होने देने के उद्देश्य से उसने २५ अक्तूबर को खिष्याबाद के बाग में सम्राट एवं सूरजमल की भेंट निश्चित की। सम्राट वाग के स्थान पर माधोसिह के साथ उसके डेरे में पहुँचा, जहाँ माधोसिह ने सूरजमल के लिए क्षमा प्राप्त की। यहाँ सूरजमल के स्थान पर उसका वकील सम्राट के सामने उपस्थित हुआ। दे इस प्रकार शान्ति निश्चित कर ली गई और समझौते की वार्ता के लिए ६ नवस्वर का दिन तथ किया गया। इस वीच दरवार में स्थित गराठा राजदूत पुरुपोत्तम महादेव हिंगणे ने इस समझौते को रोकने का असफल प्रयास किया, उजविक वजीर इस बात से खुश था कि इमाद द्वारा शान्ति सम्पन्न नहीं हो रही है।

६ नवम्बर को वज़ीर इन्तिजाम माधीसिह के डेरे पर पहुँचा। कुछ समय वाद वल्लभगढ़ से सूरजमल भी अकीवत महमूद के साथ वहाँ पहुँचा। इस वार्ता में माधीसिह के अलावा अकीवत और दीवान राजा नागरमल ने भाग लेकर वज़ीर और सूरजमल के बीच समझौता सम्पन्न कराया। सायंकाल वज़ीर अपनी हवेली को लीट गया। सूरजमल अगले पाँच दिन तक माधीसिह के डेरे में ही रहा। उस्तिदरजंग के

१. वही, पृ० =०; पेशवा दफ्तर, xxvII, पत्र, =३

२. तारीख़ अहमदशाही, पृ० ६२व-६३अ; दिल्ली क्रानिकत्स के अनुसार २५ अक्तूबर को ही बजीर सूरजमल से मिलने गया था (पृ० ४४)। तारीख़ें मुज़फ़री (पृ० ६३) का लेखक कहता है कि सूरजमल ने क्षमादान के बदले ५० लाख रुपये सम्राट को देना स्वीकार किया था।

३. पुरुषोत्तम हिंगणे ने सम्राट से कहा कि द-१० दिन में मराठा सेना यहाँ पहुँचने वाली है, तब तक वह सिंध न करें। उसके बाद रघुनाथराव स्वयं ही सफ़दरजंग एवं जाट से निपट लेगा, देखें, हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र, द४, २ नवम्बर १७५३ ई०

४. तारीखे अहमदशाही, पृ० ६३ अ; दस्तूर कौमवार में इस भेंट-वार्ता का वर्णन इस प्रकार से किया गया है—"मिति काती सुदी ११ ने मुकाम तुरालकावाद सूरजमल जाट के सामे भेज्या—सो ले आया तव श्री जी (माधोसह) सरह दरवार करी विराज्या तब सूरजमल जाट आय तसलीमात करी तव श्री जी

## [ 85 ]

साथ यह समझौता अस्पष्ट रूप से हुआ। १ मवम्बर को माधोसिंह का दूत फ़तहसिंह सम्राट की ओर से उसके पास खिलअत ले गया और ७ नवम्बर को सफ़दरजंग ने सीकरी से अपने डेरे उठाकर अवध के लिए प्रस्थान किया।

११ नवम्बर को सूरजमल अपने पुत्र जवाहर को माधोसिंह के पास छोड़कर सम्राट अहमदशाह तथा माधोसिंह से विदा लेकर अपने प्रदेश के लिए रवाना हो गया। एक सप्ताह बाद जवाहरसिंह माधोसिंह को लेकर कामाँ पहुँचा, जहाँ वदनसिंह से उनकी मेंट हुई। यहाँ से माधोसिंह २० नवम्बर को डीग और २२ नवम्बर को भरतपुर पहुँचा, जहाँ सूरजमल ने उसका अत्यधिक सम्मान किया। यहाँ पर माधोसिंह ने ४-५ दिन रुककर मराठा सेना के आगमन और पारस्परिक सम्बन्धों पर मूरजमल से लम्बा विचार-विमशं किया।

#### इसाद का जाट विरोधी अभियान

सूरजमल के साथ सम्पन्न सन्धि से इमाद प्रसन्न नहीं था , अतः गृह युद्ध की समाप्ति के साथ ही उसने दिल्ली के दक्षिण में जादों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया।

ताजीमदीई "फेर आकवत महम्मद वख्शी गाजदी खां जी का सू मिल्या फेर विराज्या सो सुरजमल चांदणी के अगाडी का बांस कने तरफ़ दाहिणी बैठाया वाई तरफ़ दाहणी का वांस के वीच इकराम महम्मद बैठाया घढी आध विराज्या फेर खिलवत में पधारया घडी १ विराज्या अर नवाब वजीर खानखाना जी आया की खबर सुणी तव सूरजमलजी तो खिलवत में ही वैठो राख्यो अर श्री जी फेर सरह दरवार आया विराज्या तव वजीर आयो तीनें हयोढी वार ली के अन्दर पेसवा जाय वगल गीरी करी फेर मसनद परिकाय विराज्या वजीर तरफ़ बैठयो घडी १ विराज्या नागरमल लृतकूला वेग ने सुरजमल कनें खिलवत में भेज्या फेर घड़ी आध पाछे जसवन्तसिंह, सरदारसिंह, जेंग्धसिंह, नवलसिंह पृथ्वीसिंह हाडा का वेटा ने खिलवत में भेज्या घड़ी आध पाछे श्री जी वजीर ने लेखा सा डेरा में अन्दर पघारयाघड़ी १ विराज्या फेर स्रजमल ने भी बुलायों वजीर सू मुलाजमत कराई श्री जी वा आकवत महम्मद दीवान नागरमल सारा मिल सुरजमल की तंकसीरमा कराई घडो दोय विराज्या फेर वजीर ने सीख दीनी फेर सुरजमल ने भी सीख दीनी फेर घडी पाछे आकवत महम्मद ने सीख दीनी अर तरफ सरकार की लसकर में डेरा खड़ा कराय दीया त्यां में सूरजमल व आकवत महम्मद रात रहया।" दस्तूर कौमवार, जि॰ VII, पृ॰ ५६५-६७

तारीखे अहमदशाही, पृ० ५४ व; दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ४४; सियार, ।।।,
 पृ० ३३४; शांकिर खान, पृ० ७४; फैंकिलन, दि हिस्ट्री ऑफ दि रेन ऑफ शाह आलम, पृ० २

२. दस्तूर कोमवार, v।।, पृ० ५६७; सुजान चरित्र, पृ० २२२-२३

इस समय उसे अपनी सेनाओं के वेतन भुगतान के लिए रुपयों की भी आवश्यकता थी। २४ नम्ववर १७५३ ई० को उसने अपने प्रधान सेनापित अकीवत महमूद को ५०० वदंख्णी एवं २०० मराठा सवार देकर, फ़रीदावाद तथा पलवल के शाही राजस्व की वसूली के लिए वालू जाट के पास भेजा। वालू पहले की तरह फ़रीदावाद व पलवल, जो कि मीरवख्शी की जागीर में थे, का प्रशासन अपने हाथ में रखना चाहता था। अतः उसने भूमिकर एवं पेशकर देने के वजाय युद्ध छेड़ दिया और वल्लभगढ़ के दुर्ग से गोलावारी शुरु कर दी। अकीवत की सूचना पर इमाद ने ३०० तोपों व ३००० बदंख्शी सैनिकों की कुमुक सहायताथं वहां भेजी। थोड़ी सी लड़ाई के बाद वालू ने अधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट को भूमिकर एवं पेशकश के अलावा इमाद को भी कुछ धन राश्य देनी स्वीकार की। अकीवत फ़रीदाबाद से पलवल आ गया और वहां का प्रशासन ठीक करने में व्यस्त हो गया।

#### बालू जाट की हत्या

पलवल पहुँचकर अकीवत ने अपने कुछ व्यक्तियों को सूरजमल के पास शाही कर के भुगतान के लिए भेजा, किन्तु सूरजमल ने उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। राजस्व वसूलों के दौरान अकीवत को पता लगा कि वालू के भय से किसान उसे राजस्व नहीं दे रहे हैं। इसी समय वालू के एक विरोधी सन्तोख राय कानूनगों ने, जिसे वालू ने पलवल से निकाल दिया था, अकीवत के पास आकर कहा कि जब तक वह वालू को समाध्त कर वल्लभगढ़ पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक वह फ़रीदावाद एवं पलवल के क़स्बों पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं कर सकता। जब अकीवत ने एक थानेदार को फ़तहपुर भेजा तो वालू के उकसाने पर वहाँ के लोगों ने उसे वहाँ का अधिकार देने से मना कर दिया।

इन घटनाओं से उत्तेजित अकीवत २६ नवम्बर को पलवल से फ़रीबाबाद होते हुए वल्लभगढ़ के निकट पहुँचा, और बालू को पेशकश की राशि के साथ निमंत्रित किया। वालू अपने पुत्र, दीवान और २५० व्यक्तियों के साथ उस स्थान पर पहुँचा, जब अकीवत ने सम्राट एवं इमाद द्वारा ताकीद की बात करते हुए बकाया राशि की मांग की तो वालू ने दो टूक उत्तर दिया, "मैं अपनी जेव में रुपये लेकर नहीं आया हूँ, मैंने केवल यह वचन दिया था कि भूमिकर संग्रह करके खिराज दिया जायगा। अगर आप इस प्रदेश को मुझसे छीनना चाहते है, तो आपको युद्ध अवश्य करना पड़ेगा।" दोनों के बीच कटु वार्तालाप हुआ और बालू ने कोध में जैसे ही अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, वदंख्शी सैनिकों ने, जो अकीवत की पालकी को घेरे

तारीख़े अहमदशाही, पृ० ८६अ-६० अ

२. तारीख़ें अहमदशाही, पू॰ ६१ अ

हुए थे, तुरन्त उसे काट डाला। थोड़ा सायुद्ध हुआ, जिसमें बालू का एक पुत्र, दीवान और नौ अन्य व्यक्ति मारे गए। अर्द्ध रात्रि तक वल्लभगढ़ की सेना किले से गोलावारी करती रही और बाद में दुर्ग खाली करके भाग गई।

इस प्रकार अकीवत ने अपने पिता (मुर्तजा खान) की हत्या का वदला लिया। तोपखाने और मस्त्रागार के साथ वृत्लभगढ़ के दुर्ग पर उसका अधिकार हो गया। सम्राट ने इमाद एवं अकीवत को पुरस्कार प्रदान किए और जब वालू का सिर उसके सामने लाया गया तो उसने उसे (१ दिसम्बर को), विद्रोहियों को चेतावनी देने के उद्देश्य से फ़रीदाबाद के निकट एक खम्भे पर लटका दिया।

#### फ्रीदाबाद पर शाही अधिकार

दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में अकीवत ने फ़रीदावाद के जिले से जाटों के अधिकार को तेजी से समाप्त करने का अभियान छेड़ा। उसने हिथीन 3 और निकटवर्ती गाँव मितनौला को लूटा। यहाँ के किसानों ने उसका विफल प्रतिरोध किया। इसके बाद उसने पलवल के चारों और जाटों के मिट्टी के किलों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया। इसी समय चूड़ामन जाट का पुत्र मुह्कमिसह अपनी पैतक जागीर की पुर्नप्राप्ति के प्रयास में इमाद की शरण में आ गया था। इमाद ने सूरजमल के विरुद्ध हथियार के रूप में उसका प्रयोग करने की योजना बनाई, किन्तु वह इस मामले में सम्राट को अधिक प्रभावित नहीं कर सका। 2 २७ दिसम्बर को जब अकीवत दिल्लो से पुनः फ़रीदाबाद पर अधिकार करने के लिए रवाना हुआ तो उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जाटों ने इस परिस्थित का लाग उठाकर गढ़ी हथीन और कुछ अन्य गाँवों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया। ऐसी स्थित में अकीवत ने इमाद को स्वयं युद्ध-स्थल पर आने का आग्रह किया।

#### जवाहरसिंह की पराजय

इमाद मल्हार राव के पुत्र खाण्डेराव होल्कर, जिसके नेतृत्व में अग्रिम मराठा

वही, पृ० ६१; दिल्ली क्रानिकल्स (पृ० ४५) और सुजान चरित्र (पृ० २२५-२६)
 में इस घटना का बहुत संक्षिप्त वर्णन है।

२. तारीख़े अहमदशाही, पृ० ६२

३. पलवल से १२ मील द० प० में

४. तारीखे अहमदशाही, पृ० ६३ व एवं ६४ व

५. वही, पृ० १०२ व-१०३ अ

६. तारीखें अहमदशाही, पु० १०४ व

दुकड़ी राजधानी में पहुँच चुकी थी, को लेकर जाटों को दण्डित करने हेतु वल्लभगढ़ की ओर चल पड़ा। खाण्डेराव ने होडल में मुकाम किया और उसके दाहिने भाग के क्षेत्र में जाटों के गाँवों तथा गढ़ियों पर आक्रमण किया। उसने गढ़ी हथीन और जोरगढ़ी पर अधिकार कर लिया। खाण्डेराव के नेतृत्व में मराठा सेनाएँ चारों ओर लूटमार करती हुई नन्दगांव अगैर वरसाना तक पहुँच गई। यहाँ पर सूरजमल के पुत्र जवाहर्रासह ने उनका सामना किया, किन्तु उसकी भीपण पराजय हुई। इन क्षेत्रों को बुरी तरह से लूटकर, अपने थाने कायम करने के बाद खाण्डेराव अपने मुकाम होडल को लौटा। मराठों की एक अन्य दुकड़ी शिकोहाबाद से जाट थाने को हटाने में सफल रही। भ

#### अलीगढ़ पर अधिकार

इमाद ने फ़तह अली खान को कोईल का फ़ीजदार नियुक्त करके वहाँ से जाट अधिकार समाप्त करने के आदेश दिए। प्रारम्भ में तो वह जाट सेना के भय से उस स्थान के लिए रवाना नहीं हुआ, किन्तु जब १०,००० सवार और इतनी ही पैदल सेना इकट्ठी हो गई, तो वह राजधानी से रवाना हुआ। यह सेना जाटों को खदेड़कर दिसम्बर के अन्त में कोईल व जलेसर पर अधिकार करने में सफल हुई। <sup>६</sup>

जनवरी १७५४ ई० के प्रथम सप्ताह में इमाद ने वल्लभगढ़ पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया और उसका नाम अपनी नई उपाधि निजाम-उल-सुल्क आसफ़जाह पर निजामगढ़ रख दिया। ४ जनवरी को अकीवत ने वल्लभगढ़ के ६ मील दक्षिण पिचम में गंगूला नामक स्थान से वालू जाट के भाई को खदेड़कर अपना धाना स्थापित कर लिया।

#### घसेरा को विजय

घसेरा के राव बहादुरसिंह का पुत्र फ़तहसिंह सूरजमल से अपने पिता का बदला लेने के लिए काफी समय से इमाद की शरण में था। अब इमाद ने एक

१. पलवल से १७ मील दक्षिण में

२. होडल के १२ मील उ० द० में और कांमा के प मील पूर्व में

३. नन्दगांव के ६ मील दक्षिण में और डीग के १२ मील उ० पू० में

४. तारीख़ें अहमदशाही, पृ० १०५ अ; सुजान चरित्र, पृ० २२६

५. तारीखें अहमदशाही, पृ० १०५ व

६. तारीखे अहमदशाही, पृ० १०५ अ-१०६ अ

७. वही, पृ० १०६

#### [ १०२ ]

सेना के साथ उसे जाटों से घसेरा दुर्ग वापस लेने के लिए रवाना किया । द जनवरी को भयभीत जाट सेना ने इस दुर्ग को खाली कर दिया ।

इस प्रकार यमुना के दोनों तटों के जाट प्रदेश इमाद के अधिकार में आ गए और मथुरा, अलीगढ़ व आगरा तक जाटों को खदेड़कर उसने अपना शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की । १३ जनवरी को उसने एक विशाल सेना मेवात, अलीगढ़ और जलेसर में प्रशासन की पुनंब्यवस्था के लिए भेजी । मराठा सेनाओं के आ जाने से अब वह नई शक्ति एवं उत्साह के साथ सूरजमल से प्रतिशोध की योजना पर अमल करने लगा।

तारीख अहमदशाही, पृ० १०६ व-१०६ अ

२. वही, पृ० १०७ व

#### अध्याय-५

# जाट-मराठा संघर्ष (१७५४-१७५६ई०)

## जाट-मराठा संघर्ष (१७५४-१७५६ ई०)

जाट व मराठों का प्रथम सम्पर्क माण्डू एवं भोपाल के युद्धों में हुआ था, किन्तु इनका वास्तविक शक्ति परीक्षण वगरु के युद्ध (अगस्त १७४८ ई०) में हुआ, जहाँ पर मन्हार राव होन्कर ने राजपूताना में प्रवेश करने के वाद पहली बार सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति के वजन को महसूस किया था। वगरू के युद्ध में जाट शत्रुता का वदला लेने के लिए होन्कर ने मई १७४६ ई० में चम्बल पार करके जाट प्रदेश पर हमला कर दिया। मराठा सेना ने जाट इलाक़ को बुरी तरह से उजाड़ना व जलाना शुरू कर दिया। फतहपुर के निकट दोनों पक्षों के बीच एक अनिर्णयात्मक युद्ध भी हुआ। किन्तु संख्या में विशाल मराठा सेना का दवाव जाटों पर निरन्तर बढ़ता गया। इस कारण सूरजमल ने वजीर से सहायता अथवा हस्तक्षेप का आग्रह किया।

इस मामले में वजीर ने उपेक्षा की नीति अपनाई, जो हाल ही में गाही भूमि पर जाटों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के कारण उनसे प्रसन्न नहीं था। इस कारण सूरजमल ने विवश होकर मराठों को चीथ देना स्वीकार किया और उन्हें १,१०००० रुपये की हुण्डी तत्काल प्रदान की। व

१. हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र, ३४

र. हिगणे दफ्तर, 1, पत्र, ३६. ३७, व ४०, जाटों की इस हुण्डो का (अविश्वसनीयता के कारण) नक़द भुगतान संम्भवतः नहीं हो पाया, जैसा कि हिगणे के एक पत्र से विदित होता है, देखें, हिगणे दफ्तर, 1, पत्र, ४३ (४ मार्च १७५० ई०) । वाद में वज़ीर के साथ सम्पन्न मैत्री सन्छ (जुलाई १७५० ई०) से अपनी स्थित सुदृढ़ हो जाने पर सूरजमल ने मराठों को चीथ देना स्थित कर दिया था । वाद के वर्षों से सम्वन्धित मराठा पत्रों से इस सम्भावना की पुष्टि होती है कि सूरजमल ने उपर्युक्त चौथ का भुगतान नहीं किया था, देखें, पेशवा दफ्तर, xxvII, पत्र, ६३

दो वर्ष वाद १७५१ ई० में अफगानों के विरुद्ध सूरजमल और होल्कर को हम वजीर सफ़दरजंग के पक्ष में साथ-साथ लड़ते हुए पाते हैं। किन्तु लूट की समान प्रवृत्ति तथा विजय लाभ की प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न पारस्परिक हितों के टकराव ने जाट व मराठों को प्रतिद्वन्द्वी वना दिया और दोआव में व आसपास के क्षेत्र में, विभोपकर आगरा प्रान्त पर, पहली वार दोनों की गिद्ध हिंद्ध पड़ी। विजय पुरस्कार (फ़तहगढ़ के युद्ध में) के रूप में मराठों द्वारा आगरा सूवे की माँग और वजीर द्वारा उनसे सहमित की सम्भावना से शंकित सूरजमल, जो अपने राज्य के निकट होने के कारण आगरा सूवे पर अपना दावा अधिक न्यायसंगत मानता था, अफगान युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही असन्तुष्ट होकर अपने प्रदेश को लौट आया था।

५ जून १७५१ ई॰ को सूरजमल जयपुर गया अोर माधोसिह के साथ लगभग दस दिन तक उसने वदली हुई राजनैतिक परिस्थितियों (विशेषकर आगरा पर मराठा दावे का वज़ीर द्वारा समर्थन) पर विस्तार से चर्चा की । दोनों में इस वात पर सहमति हुई कि वे सम्मिलित रूप से सम्राट के सम्मुख आगरा उन्हें दिए जाने के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार सूरजमल ने दिल्ली लौटकर सम्राट अहमदशाह से न्याय पाने के प्रयास शुरू कर दिए । मुग़ल दरवार में नियुक्त मराठा राजदूत वापू महादेव हिंगणे को जब सूरजमल की गतिविधि का पता चला, तो उसने आगरा पर माधोसिंह के दावे को समाप्त करने हेतु सूरजमल को माधोसिंह से पृथक करने का पड्यन्त्र रचा। वापू हिंगणे ने सूरजमल से प्रस्ताव किया कि आगरा सूवे में जागीरी का जो ६-१० लाख रुपया उसे माधीसिंह को देना है, वह उसका भुगतान न करे और अगर इस कारण माधोसिंह उस पर हमला करता है, तो होल्कर जाट राजा की सहायता करेगा। इस प्रस्ताव से सहमत होने के एवज में वापू हिंगणं ने जाट राजा को एक लाख रुपया देने का प्रलोभन भी दिया। वार्ता जारी रखने के उद्देश्य से सूरजमल मोहनसिंह व रूपराम को राजधानी में छोड़कर जून के अन्त में अपने प्रदेश को लौट आया। विकन्तु सूरजमल मराठा उद्देश्य को भांप चुका था, इसलिए वह बापू हिंगणे के जाल में नहीं फंसा। वैसे भी अविश्वसनीय मराठा आश्वासन की तुलना में हाल ही में प्राप्त माधोसिंह की मैत्रीपूर्ण सद्भावना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। अतः कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए ही उसने अपने प्रतिनिधि राजधानी में छोड़ रखे थे। जब जावेद खान ने वजीर के विरुद्ध अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के प्रयास में जाटों की मदद चाही, तो सूरजमल ने अपने हितों की रक्षा के लिए उचित उत्साह प्रदर्शित किया।

अफगान सन्धि फरवरी १७५२ ई० द्वारा मराठों को केवल अलीगढ़ तक

१. दस्तूर कौमवार, जि॰ VII, पृ॰ ५६१ से ५६४

२. हिंगणे दफ्तर,॥, पत्र १२

के प्रदेश से ही सन्तोष करना पड़ा, किन्तु दो महीने वाद ही वे अव्दाली के विरुद्ध सहायता करने के एवज में सम्पन्न सिन्ध (२ अप्रैल १७५२ ई०) के अन्तर्गत वजीर से आगरा दिए जाने की धारा सिम्मिलत करवाने में सफल रहे थे। इसके अनुसार पेणवा को मथुरा की फ़ौजदारी सिहत आगरा की सूवेदारी देना स्वीकार किया गया। पह बात अलग है कि वजीर के दिल्ली पहुँचने के पूर्व ही सम्राट द्वारा अव्दाली से समझौता कर लिए जाने से उपर्युक्त सिन्ध निरर्थक हो गई थी।

साम्राज्य के गृह युद्ध में जाट और मराठों के लिए आगरा किस तरह कूटनीतिक दांव-पैंच का मोहरा बना, यह दिल्ली स्थित मराठा नायक अन्ताजी माणकेश्वर द्वारा पेशवा को लिखे गए पत्रों से स्पष्ट है। मराठों ने, जो गाजीजद्दीन खान फिरोजजंग को दक्षिण की सूवेदारी (४ मई) दिलवाने में सफल हो गए थे, " अक्तूबर में ग्वालियर, भदावर, कालपी आदि क्षेत्रों से सूरजमल के सहायक गोहद के राणा तथा आगरा व मथुरा के तालुकों से सूरजमल के जाट तालुकेदारों को हटाकर निजामुल्मुल्क के नायक नाजिमों को नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया। इस पर चिन्तित होकर सूरजमल ने, जो इस समय वजीर का घनिष्ठ सहयोगी वना हुआ था, बालू जाट के नेतृत्व में एक जाट सेना को उपर्युक्त इलाकों की ओर रवाना किया और स्वयं ने २० अक्तूबर को वजीर से इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया।

सूरजमल ने इस समय आगरा उसे दिए जाने के लिए वजीर पर काफ़ी दवाव डाला। जब दिल्ली स्थित मराठा सेनापित अन्ताजी माणकेश्वर को इस वात का पता चला, तो कुद्ध होकर उसने २२ अक्तूबर को अपनी ४,००० मराठा सेना के साथ डेरों से बाहर निकलकर तालकटोरा के मैदान में अपने रोप का प्रदर्शन किया और मराठों ने सम्राट को दिल्ली से कूच करने की धमकी भी दी। इस पर वजीर ने सूरजमल की रवानगी को तुरन्त स्थगित किया और सम्राट ने अन्ताजी को यह कहकर शान्त किया कि आगरा व अजमेर सूबा पेशवा को दिए जाने का करार कायम है। वाद में (दिसम्बर) वजीर ने, जो जाट व मराठा दोनों को वरावर सन्तुष्ट रखने की दुहरी नीति पर चल रहा था, सूरजमल को मात्र मथुरा की फीजदारी प्रदान करके मराठा समर्थन पाने का रास्ता भी खुला रखा। प

<sup>्</sup> १. फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० १६२

२. फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० १६५

३. तारीखे अहमदशाही, पृ० ४३ व

४. वही, पृ० ४३ व; अन्ताजी का पत्र पेशवा को, १३ दिसम्वर १७५२ ई०, पेशवा दफ्तर, xxI, पत्र ४४

५. तारीख़ें अहमदणाही, पु ४५ अ

जैसे-जैसे सम्राट और वजीर के बीच तनाव बढ़ता गया, वैसे-वैसे वजीर पर जाट (सूरजमल) व राजपूतों (माधोसिंह एवं बख्तिसिंह) का अपने समर्थन के बदले में क्रमण्यः आगरा व अजमेर के सूबे दिए जाने का दबाब बढ़ता गया, किन्तु वजीर मराठों को भी अपने साथ रखने के उद्देश्य से इस मांग को बरावर टालता रहा। संघर्ष की स्थिति में राजधानी में स्थित अन्ताजी के नेतृत्व में ४,००० मराठा सेना का महत्व बहुत बढ़ गया और वजीर व सम्राट दोनों ने उसका समर्थन पाने के प्रयास तेज कर दिए। अन्ततः इमाद बापू हिंगणे के द्वारा सम्राट एवं इन्तिजाम के पक्ष में इस मराठा टुकड़ी का समर्थन प्राप्त करने में सफल हुआ। तब सफ़दरजंग ने पहली बार स्पष्ट हप से अपनी वजारत का समर्थन करने के एवज में सूरजमल को आगरा की सनद दिए जाने सम्बन्धी पत्र लिखकर उसे तुरन्त दिल्ली बुलाया यह युद्ध के दौरान अनेक मुठभेड़ों में जाटों ने इस मराठा टुकड़ी पर अपनी सैनिक क्ष ठठता स्थापित की थी। युद्ध के अन्तिम चरण में सफ़दरजंग एवं जाटों को निर्णायक रूप से पराजित करने के लिए जब इमाद ने होल्कर व सिन्धिया को दिक्षण से आमन्त्रित किया, तब भी मराठों को आगरा सूबा दिए जाने का प्रलोभन दिया गया था।

#### इमाद की मराठों की मदद से जाटों को दण्डित करने की योजना

गृह युद्ध की समाप्ति के साथ ही भूतपूर्व वजीर तो शान्तिपूर्वक अपने प्रान्त अवध को लौट गया, किन्तु उसका प्रमुख सहायक सूरजमल एक गम्भीर सकट में फँस गया। गत गृह युद्ध में सफ़दरजंग का साथ देने के कारण यद्यपि सम्नाट ने सूरजमल को विधिपूर्वक क्षमा कर दिया था, तथापि वह गाजीउद्दीन दितीय (इमाद) की घृणा का पात्र वन गया। अपनी अनुपस्थिति में सूरजमल के साथ सम्पन्न सन्धि को इमाद ने अपना अपमान समझा अीर सूरजमल तथा वजीर इन्तिजाम के वीच नवस्थापित मैत्री को उसने शंका एवं ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। इमाद ने, जो सूरजमल को सफ़दरजंग का साथ देकर शाहजहाँ नावाद के समीपवर्ती प्रदेशों को लूटने की घृष्टता के लिए दण्ड देना चाहता था, मराठा सेना के आ पहुँचने का उपयोग सूरजमल पर आफ़मण करने और अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए करना निश्चित किया। ध

अन्ताजी का पत्र पेशवा को, पेशवा दफ्तर, xxI, पत्र ५० (२४ जनवरी १७५३ ई०) और पत्र ५७ (मार्च १७५३ ई०)

अन्ताजी का पत्र पेशवा को, २८ मार्च १७५३ ई०, ऐतिहासिक पत्र व्यवहार, पत्र ८६

३. सुजान चरित्र, पृ० २१२-२१३

४. फ्रैंकलिन, शाह आलम, पृ० ३

तारीखे मुजपफ़री, पृ० = ३; सियार, ।।।, पृ० ३३४; शांकिर खान, पृ० ७४-७६

नए वजीर इन्तिजाम ने इमाद को सलाह दी कि वह फिलहाल सूरजमल पर आक्रमण करने की अपेक्षा उससे पचास लाख रुपये वसूल करके उसका उपयोग अपनी सेना को सुदृढ़ वनाने में करें। किन्तु ६०,००० मित्र सेना के आ पहुँचने के गर्व में इमाद ने इसे स्वीकार नहीं किया।

पेशवा के छोटे भाई रघुनाथराव के नेतृत्व में मराठा सेनाएँ अक्तूबर के अन्त में जयपुर राज्य में प्रवेश कर चुकी थी और २१ नवम्बर को मल्हार राव होल्कर का पुत्र खाण्डेराव ४,००० सवारों के साथ दिल्ली पहुँचा। सम्राट और वज़ीर की इच्छा के विख्द खाण्डेराव ने मीरवख्शी के साथ यह कहकर मन्त्रणा की, मल्हारजी ने मुझे मीरवख्शी के पास भेजा है, मुझे किसी दूसरे से कोई मतलव नहीं है। १० दिसम्बर को सम्राट ने वज़ीर के परामर्ग पर खाण्डेराव को भेंट, खिलअत आदि भेजकर लौटाना चाहा, तो खाण्डेराव ने इमाद के परामर्ग से यह कहते हुए सम्राट की इच्छाओं को ठुकरा दिया, "मैं वादशाह का दास नहीं है, जो वह मुझे खिलअत दे। मैं यहाँ पर अपने पिता की आज्ञा से सूरजमल के विख्द मीरवख्शी की सहायता करने आया है।"3

इस प्रकार इमाद अपनी योजना के अनुसार खाण्डेराव के द्वारा मल्हार राव होल्कर को सूरजमल जाट पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करने में सफल हुआ की और मराठों ने भी जाट राज्य पर हमले में आर्थिक लाभ देखा। दिसम्बर १७५३ ई० के अन्तिम सप्ताह और जनवरी १७५४ ई० के प्रथम सप्ताह में इमाद एवं खाण्डेराव की सेनाओं ने एक सामूहिक अभियान छेड़ कर किस प्रकार दिल्ली के निकटवर्ती इलाक़ों और मथुरा, आगरा व अलीगढ़ तक जाटों के अधिकार को समाप्त किया, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा खुका है।

#### मराठों के विरुद्ध माधीसिंह के साथ सूरजमल का समझौता

सम्राट के साथ सम्पन्न सिन्ध के पश्चात् मराठा सेनाओं के पहुँचने की खबर सुनकर सूरजमल और माधोसिह दिल्ली से तुरन्त (नवम्बर के प्रारम्भ में) अपने अपने प्रदेश के लिए रवाना हो गए। लौटते समय माधोसिह ४-५ दिन तक (२२ से २५ नवम्बर १७५३ ई०) भरतपुर में हका, ५ जहाँ सूरजमल के साथ पारस्परिक हितों के मामलों पर लम्बा विचार-विमर्श हुआ। इस बार्ता का प्रमुख विषय मराठों का सम्भावित आक्रमण था। दोनों ने पारस्परिक मैत्री व सहायता के समझौते को

१. तारीखे मुजफ्फरी, पृ० ८३

२. तारीखे अहमदशाही, पृ० ८८ अ

३. वही, पृ० ६८ व

४. मोहनसिंह, वाकया-ए-होन्कर (सरकार प्रतिलिपि), पृ० १० अ

५. दस्तूर कौमवार, vII, पृ० ४६० व ४६७; तारीखें अहमदशाही, पृ० ६६ व

दुहराया। सूरजमल ने अपनी तरफ़ से मराठों के साथ समझौते के लिए माधोसिंह को कुछ प्राथमिकताएँ वतलाते हुए कहा कि इनके अनुसार अगर मराठे समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वह उसकी तरफ़ से ऐसे समझौते को स्वीकृति दे दें, अन्यथा नहीं। मराठा सेनाएँ लगभग दो महीने. (६ नवम्बर १७५३ ई० से १५ जनवरी १७५४ ई०) तक जयपुर में रुकी और उन्होंने माधोसिंह से १२ लाख रुपये तथा अन्य छोटी-मोटी रियासतों से चौथ वसूल की। यहाँ से मराठों ने इमाद के उकसाने पर और हाल ही में प्राप्त सूवा आगरा पर वास्तविक नियन्त्रण स्थापित करने के लिए जाटों के विरुद्ध प्रयाण करने का निश्चय किया।

#### होल्कर के साथ शान्ति प्रयासों की विफलता

सूरजमल ने अपने पुरोहित रूपराम कटारी को इस समय युद्ध अथवा शान्ति की सम्भावना का पता लगाने के उद्देश्य से, कूटनीतिक वार्ता के लिए जयपुर स्थित मराठा शिविर में भेजा। रूपराम ने अपने प्रथम सन्देश में ही जाट राजा को सूचित किया कि यह ६०,००० मराठा सेना जाटों से युद्ध की तैयारियां कर रही है, इस कारण पूरे प्रदेश में चौकसी रखना उचित होगा। मल्हार राव होल्कर ने रूपराम को बुलाकर कहा कि इस बार सूरजमल ने दिल्ली खूब खूटी है, अतः वह खण्डणी के दो करोड़ रुपया दें, अन्यथा वह उसके प्रदेश पर शीघ्र ही आक्रमण करेगा। शान्ति के प्रयास में रूपराम चार लाख से बढ़ते बढ़ते चालीस लाख रुपये तक देने को तैयार हो गया, किन्तु होल्कर इस बार युद्ध के लिए कृतसंकल्प था। वह इस बात

१. सुजान चिरित्र, पृ० २२४; एक मराठा पत्र से उपर्युक्त समझौते की पुष्टि होती है, जिससे पता चलता है कि जयपुर का सेनापित हरगोविन्द नाटाणी, जो जयपुर की एक सैनिक टुकड़ी के साथ मराठा सेना में शामिल था, प्रत्यक्ष में तो कुम्हेर के घेरे में सहायता देने आया था किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वह घेरे को विफल कर रहा था, देखें, पेशवा दफ्तर, xxvII, पत्र ६४

२. सूदन के अनुसार इस समझौते के अनुसार माघोसिंह ने अपने दीवान हरगोविन्द नाटाणी के नेतृत्व में एक सेना मराठों के साथ भेजी जो कि जाटों का शुभेच्छु था, सुजान चरित्र, पृ० २२७

सुजान चरित्र, पृ० २२७; श्री कृष्णाजी शामराव, भाऊसाहेबांची वखर (पृ० ३)
 के अनुसार रघुनाथराव ने रूपराम से खंडणी का एक करोड़ रुपया माँगा।

४. जयपुर का प्रतिनिधि मोहनसिंह आमेर-जाट राज्य की सीमा पर जलूथर स्थित मराठा शिविर से होल्कर एवं रूपराम की वार्ता के सम्बन्ध में अपने दीवान हरगोविन्द नाटाणी को इस प्रकार सूचित करता है, "सूरजमल की मर्जी रुपया पचास लाख ताई देवा की छे, ऐ ज्यादा चाहे छै वा राड (लड़ाई) ऊपर भी जीव राखे छै।" आमेर रिकार्ड, पत्र, माध कृष्णा ११, वि० सं० १६१०

से विचलित था कि इस सारे क्षेत्र में केवल जाट ही वचे हैं, जिन्होंने मराठा अधिकार की प्रतीक चौथ आज तक नहीं दी है। वह युद्ध द्वारा एक वार जाटों को नीचा दिखाना चाहता था और इसी कारण उसने जान वूझकर ऐसी माँग रखी, जो जाटों को अस्वीकार्य हो। जब रूपराम ने अपने स्वामी को होल्कर द्वारा दो करोड़ रुपया अथवा युद्ध की हटधमिता के विषय में सूचित किया, तो प्रतिक्रियास्वरूप सूरजमल ने भी अन्तिम रूप से चालीस लाख रुपये की पेशकश करते हुए साथ में पाँच गोले व वारूद भेजकर युद्ध की चुनौती को भी स्वीकार किया। व

#### जाट मराठा युद्ध

१६ जनवरी १७५४ ई० को मराठा सेनाएँ जाट राज्य पर आक्रमण के लिए जयपुर से चल पड़ी और जयपुर तथा जाट राज्य की सीमा पर स्थित मौजा जलूथर पहुँचकर डेरा किया। यहाँ १६ तारीख को दिल्लो से खाण्डेराव और गंगाधर तांत्या आकर शामिल हुए। 3 मल्हार के आदेश से खाण्डेराव जब अपनी ४,००० सेना के साथ दिल्लो से लौटते समय मार्ग में मेवात व जाट इलाके को बुरी तरह से लूटने लगा, तो जवाहरसिंह अपनी सेना के साथ उसका सामना करने पहुँच गया। समय से पूर्व ही एक बड़े संघषं की आशंका से चिन्तित मल्हार व सूरजमल दोनों ने अपने-अपने पुत्रों को युद्ध न छेड़कर डेरों पर लौट आने की सलाह दी। है

सूरजमल ने जयपुर से रूपराम द्वारा शत्रु के सम्भावित आक्रमण की सूचना मिलते ही दिसम्बर (१७५३ ई०) में अपनी प्रतिरक्षात्मक तैयारियों तेज कर दी थी। डीग, कुम्हेर, भरतपुर और वैर के दुगों को युद्ध एवं रक्षा की सामग्री से सुसज्जित कर लिया। मल्हार राव द्वारा चालीस लाख की पेशकश के प्रस्ताव की ठुकरा दिए जाने और जयपुर से कुच करने की ख़बर मिलने पर लगभग १६ जनवरी को डीग में वृद्ध एवं रूग्ण राजा वदनसिंह की अध्यक्षता में एक संकटकालीन दरबार लगा। वदनसिंह के दोनों ओर क्रमशः सूरजमल और जवाहरसिंह बैठे थे। इस सभा में जाटों की चार प्रमुख डूँगों (गोत्रीय पंचायत यथा सिनसिनवार, सोगरवार, खूँटेल और चौथी सम्भवतः नौहवार) के प्रमुख सरदारों सहित अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति और राज्य के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस सभा में जाट राज्य पर मराठा आक्रमण से उत्पन्न गम्भीर सकट पर खुलकर विचार विमर्श हुआ। अन्त में वदनसिंह ने घोपणा की कि शान्ति के सभी उपाय समाप्त हो चुके हैं और अब केवल युद्ध द्वारा

१. पेशवा दपतर, xxvII, पत्र, ६३; सुजान चरित्र, पृ० २३७

२. सुजान चरित्र, पृ० २३७; भाक वखर पृ० ३; तारीखे अहमदशाही, पृ० १८ व-१० अ

३. आमेर रिकार्ड, पत्र, माघ कृष्णा ११ वि० सं० १८१० (१६ जनवरी १७५४ ई०)

४. सुजान चरित्र, पृ० २३८-३६

ही राज्य की रक्षा हो सकती है, अतः वे सब लोग चारों दुर्गों से घनघोर युद्ध करें। १

डीग से सूरजमल भरतपुर, कुम्हेर तथा वैर की रक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने हेतु रवाना हो गया। स्वयं वदनसिंह ने जवाहरसिंह और अपने मन्त्री गजिसह के साथ डीग के नौ प्रवेश द्वारों पर मोर्चावन्दी का निरीक्षण किया और जवाहरसिंह को नियमित रूप से अक दरवाजे (कुम्हेर की ओर) पर रहने का निर्देश दिया। डीग दुर्ग के भीतर दो वर्ष के लिए खाद्य व शस्त्र सामग्री का संग्रह किया गया और दुर्ग की प्राचीर के बुर्जों पर तोपें जमा दी गई। सूरजमल ने भरतपुर पहुँचकर एक तेज सांडनी सवार वैर भेजकर अपने भतीजें वहादुरसिंह को वहाँ की मोर्चावन्दी के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भेजें और स्वयं भरतपुर दुर्ग की व्यवस्था में लग गया। उसने चारों ओर मिट्टी की दीवार पर मोर्चे बनाकर विभिन्न सरदारों की नियुक्ति की और बुर्जों पर तोपें स्थापित की। नववास की ओर किले की रक्षा का भार शम्भू के पुत्र को तथा पूर्वी द्वार का हरगोविन्द के चारों माइयों को सौपा। वैर से वहादुरसिंह का जवाब आते ही भरतपुर दुर्ग का भार द्विजराज को सौपकर सूरजमल शीझता से कुम्हेर की ओर चल पड़ा। अ

#### कुम्हेर का घेरा

२० जनवरी १७५४ ई० को मराठा सेनाओं ने कुम्हेर के निकट पिंगोर गाँव में अपना धिविर स्थापित करके जाटों के विरुद्ध युद्ध युद्ध युद्ध युद्ध कर दिया। यह सूरजमल जो कुम्हेर दुर्ग के भीतर भारी मात्रा में खाद्यान एवं शस्त्र सामग्री जमा कर चुका था, एक शक्तिशाली सेना के साथ मराठा सेना का सामना करने के लिए मैदान में निकल आया, जहाँ एक भीषण युद्ध में दोनों पक्षों के सैंकड़ों व्यक्ति मारे गए। विशाल मराठा सेना का मैदान में सामना करने में असमर्थ पाकर सूरजमल ने रक्षात्मक दृष्टि से अपने आपको कुम्हेर दुर्ग के भीतर वन्द कर दिया। मराठा सेनाओं ने जागे वढ़कर किले के ठीक सामने अपने मोर्चे क़ायम कर लिए और दुर्ग को चारो ओर से घेर लिया। यह घेरा लगभग चार महीने (१० मई तक) चला।

कुम्हेर मिट्टी का दुर्ग था, जिसकी दीवारें चौड़ी और खाईयाँ गहरी थी।

१. सुजान चरित्र, पृ० २३६-४०

२. वही, पृ० २४२-४५

३. वहीं, पृ० २४६-४७

४. आमेर रिकार्ड, पत्र, माघ कृष्णा ११ वि०सं० १८१० (१६ जनवरी १७५४ ई०); पेशवा दक्तर,xxvII, पत्र १०४

५. तारीख़े अहमदशाही, पृ० १०६ व

सूरजमल ने अपनी मुख्य सेना के हाथ इसकी इतनी सुदृढ़ मोर्चावन्दी की कि यह दुर्ग अभेद्य हो गया। मराठों ने हथनाल, शतुरनाल, वन्दूक व जेजाला आदि से आकमण प्रारम्भ कर दिया, जाटों ने भी दुर्ग की प्राचीर से तिरन्तर गोलावारी की, जो १५ दिन तक चलती रही, किन्तु दुर्ग अजेय रहा। रेतीली भूमि होने के कारण मराठों का सुरंगें लगाने का प्रयास सफल नहीं रहा। मराठों हारा अपनी तोपों को नीचा करने पर गोला रेत में चला जाता था और ऊपर करने पर दुर्ग को पार करके दूसरी तरफ उन्हीं के मोर्चों पर गिरता था। इस कारण घरा लम्बा होता गया, किन्तु मराठा सैनिक टुकड़ियाँ जाट प्रदेश में काफ़ी दूर-दूर तक फैल गई और कुछ ही समय में जाटों के चार दुर्गों (भरतपुर, कुम्हेर, वैर व डीग) को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण जाट प्रदेश पर मराठों का अधिकार हो गया। ३ फरवरी को मराठा सरदार रामाजी ने जाट अधिकारियों को निकालकर आगरा शहर पर भी अधिकार कर लिया।

## मराठों द्वारा द्याही तोषों को पाने का असफल प्रयास

कुछ समय बाद होल्कर के युलाने पर इमाद भी राजधानी से कुम्हेर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जब वह मथुरा में लूटपाट कर रहा था, तो पता चलने पर मल्हार राव ने उसे ऐसा करने से रोका। इमाद अपने सहायक अकीवत के साथ मेवात में जाट गांवों को लूटता हुआ मार्च के प्रारम्भ में कुम्हेर पहुँचकर मराठा सेना में शामिल हो गया। है इमाद व मराठों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद किले को लेने के दिन प्रतिदिन के प्रयास निष्फल होते गए और तब मराठों ने महसूस किया कि विना बड़ी तोपों के कुम्हेर दुर्ग को जीतना कठिन है। अतः मराठों ने इमाद के द्वारा शाही तोपखाने की मांग की। इमाद ने अपने सहायक अकीवत महसूद खान को धूमधानी, किलाकशा, धूमक और आलमसितानी नामक विशाल तोपें लाने के लिए सम्राट के पास भेजा। इस्ता आलमसितानी नामक विशाल तोपें लाने के लिए सम्राट के पास भेजा।

कुम्हेर दुर्ग में बन्द सूरजमल के लिए यह गंभीर चुनौती का समय था। केवल दुर्ग की रक्षा से ही जाट राज्य को भावी विनाश की आशंका से मुक्त नहीं किया

१. भाक व्खर, पृ० ४

२. तारीखे मुजपक्तरी, पृ० ६३; चहार गुलजार, इलियट, VIII, पृ० १४४; फ्रैंकलिन, शाह आलम, पृ० ३

३. तारीखे अहमदेशाही, पृ० १११ व

४. वही, पृ० ११४ अ; १५ मार्च को रघुनाथराव ने इमाद से एक लिखित समझौता किया, जिसके अनुसार जाटों का खजाना और लूट की सामग्री का चतुर्थाश उसको दिया जाना तय हुआ, देखें, पेशवा दफ्तर, xxvII, पत्र १०४

५. तारीखें अहमदशाही, पृ० ११४अ

६. शाकिर खान, पृ० ७६; तारीख़े अहमदशाही, पृ० ११४ व

कुम्हेर का दुर्ग

जा सकता था ! अतः उसने सम्राट एवं वजीर इन्तिजाम को कूटनीतिक पत्र लिखें कि इमाद मराठों के साथ मिलकर साम्राज्य को नब्द कर रहा है। अगर उसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू में ही नहीं कुचल दिया गया तो, उसकी सफलता उसका सिर घुमा देगी और जब वह अपने वृद्ध चाचा को वजारत से एक तरफ धक्का देगा और सम्राट के साथ कटु व्यवहार करेगा तो उसके रास्ते में कौन रकावट बनेगा ? सूरजमल ने शाही तोपखाने से इमाद को तोपें न देने का आग्रह करते हुए सम्राट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह सफदरजंग तथा राजपूताना के राजाओं को आमंत्रित करके उनकी सहायता से सभी के समान शत्रु मराठों को उत्तर भारत से निकाल वाहर करें।

वजीर इन्तिजामुद्दीला ने भी, जो मराठों के प्रति कुदृष्टि रखता था और सपने भतीजे की सफलता नहीं चाहता था, सम्राट को चतुरतापूर्वक सलाह दी कि अगर मराठों की युद्ध सामग्री, सूरजमल से जीते हुए दुर्ग एवं विशाल सम्पत्ति तथा शाही तोपखाना दुर्वान्त एवं वेईमान इमाद के हाथों में सौंप दिए गए, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं कल्पना की सभी सीमाओं को लांघ जाएगी। सम्राट ने वजीर से सहमति प्रकट की और जब अकीवत आगरा पहुँचा, तो वहां के किलेदार ने शाही आदेशानुसार तोपें देने से इनकार कर दिया। १ १६ मार्च को अकीवत दिल्ली पहुँचा और जब वजीर ने तोपें देने से मना कर दिया। उसने विद्रोह भाव प्रदिश्ति किया। भीत सम्राट इमाद की तानाशाही से भयभीत हो गया तथा अकीवत के विद्रोह ने उसके सन्देह को पुष्ट कर दिया। यहीं कारण था कि सूरजमल के पत्र एवं वजीर की सलाह ने उस पर जादू का कार्य किया। शाही मोहरयुक्त पत्र जयपुर व जोधपुर के राजाओं तथा सफ़दरजंग को भेजे गए, जो सभी मराठों के हाथों वहुत हानि उठा चुके थे। इन पत्रों में उन्हें दक्षिणी कण्टकों से हिन्दुस्तान को मुक्त करने के लिए शाही झांडे के नीचे अपनी सेनाओं को एकत्र करने के लिए कहा गया था। १

#### खाण्डेराव की मृत्यु

इसी वीच १७ मार्च को मल्हार राव होल्कर के इकलीते पुत्र ३० वर्षीय

१. कानूनगो, जाट, पृ०६१; फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० २३७

२. सियार, ॥, पृ० ३३६

३. तारीखें अहमदेशाही, पृ० ११४ व; शाकिर खान स्पष्ट लिखता है कि सम्राट ने जाटों का लिहाज करके तोपें देने से इनकार कर दिया (तज्ञिकरा, पृ० ७६)।

४. तारीख़ें अहमदशाही, पृ० ११५ व

प्र. फ़र्स्ट दू नवाव, पृ २३७

६. कानूनगो ने खाण्डेराव की मृत्यु तिथि २७ फरवरी (जाट, पृ० ६६, पा० टि०) और मुकुन्द वामनराव बर्व ने २४ मार्च (लाइफ ऑफ सूवेदार मल्हार राव होल्कर, पृ० ७०) दी है, जो सही नहीं है। सरदेसाई द्वारा प्रस्तावित १७ मार्च ही अधिक तर्कसंगत तिथि है (म० न० इ०, ॥, पृ० ३८६), क्योंकि तारीख़ें अहमदणाही (पृ० ११७ अ) में १६ मार्च को अकीवत के विद्रोह के बाद ही यह सूचना दरवार में पहुँचने का वर्णन मिलता है, जबिक दिल्ली क्रानिकल्स (पृ० ४८) में १६ मार्च की यह खबर पहुँचने का वर्णन मिलता है।

## ि ११४ व

खाण्डेराव की मृत्यु से मराठा शिविर में सम्नाटा छा गया। घटना के दिन खाण्डेराव, जो अपने मोर्चे दुर्ग की दीवार तक ले जाने में सफल रहा था, पालकी में वैठकर खाईयों का निरीक्षण कर रहा था। अचानक दुर्ग से गोलावारी ग्रुरू हो गई और एक जम्बूरे का गोला लगने से उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। फलस्वरूप युद्ध कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया। रघुनाथराव सहित अन्य सरदारों ने मल्हार राव को धीरज वैंधाया और इमाद ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा, "अब से आप खाण्डू के स्थान पर मुझे अपना पुत्र समझें।" सूरजमल ने भी मल्हार तथा खाण्डेराव के पुत्र मलराव को शोकसूत्रक वस्त्र भेजते हुए खेद व्यक्त किया। उसप्राट ने भी शोक प्रकट किया।

१ अप्रेल को युद्ध पुनः प्रारम्भ हो गया। उसी रात्रि को सूरजमल दुर्ग से वाहर निकलकर हरगोविन्द नाटाणी के डेरे में गया और लौटकर (संभवतः शत्रु खेमें शान्ति की कोई सम्भावना न पाकर) किले के अन्दर से आक्रमण शुरू कर दिया, जिसमें अनेक मराठे मारे गए। अ मल्हार जो अपने पुत्र के अन्त्येष्टि कर्म करने मधुरा गया हुआ था, ४ तारीख को लौटकर मराठा शिविर में आया। अ पुत्र के शोक में क्रुड मल्हार ने प्रतिज्ञा की कि, "सूरजमल का सिर विच्छेद करके कुम्हेर दुर्ग की मिट्टी यमुना में डालू गा, तभी मेरा जन्म सार्थक होगा, अन्यथा में प्राण त्याग दूँगा, "रे

इस प्रकार प्रतिशोध की ज्वाला में मराठा सेनाओं ने दुगुने वेग से जाटों पर भीषण प्रहार गुरू कर दिए। होल्कर ने शाही तोपें न पहुँचने पर रुट होकर अपने दीवान गंगाधर यशवन्त तांत्या को अन्य स्थानों से अधिक से अधिक तोपों की व्यवस्था करने के लिए कहा, ताकि वह जाटों को नष्ट करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। फतहसिंह वड़गूजर को भेजकर घसेरा से तोप मँगवाई गई और राजश्री अप्पाजी को उज्जैन से तथा मुजपफ़र खान गारदी को अपना तोपखाना भेजने के लिए लिखा गया। मालवा और इन्दौर से भी तोपखाना भेजने के सम्वन्ध में पत्र लिखे गए।

१. तारीख़े अहमदशाही,पृ० ११७; भाऊ बखर, पृ० ५; अहिल्यावाई को छोड़ खाण्डू की सभी पित्नयाँ (नौ) उसके साथ सती हो गई और उसका स्मारक वहीं दुगं के सामने मैदान में बना दिया गया (दिल्ली कानिकल्स, पृ० ४८) जो आज भी गांगरसोली (कुम्हेर) में जाट शासकों की सद्भावना के प्रतीक के रूप में विद्यमान है।

२. तारीख़े अहमदशाही, पु० ११७ ब

३. वही, पृ० १२१ व

४. वही

५. वही, पृ० १२२ अ

६. भांक वंखर, पृ० ४

७. पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र ५६

#### सूरजमल की प्रतिरक्षात्मक कूटनीति की सफलता

यद्यपि सैनिक दृष्टि से जाटों ने विशाल मराठा सेना के मुकाबले में कुम्हेर की प्रतिरक्षा में तीन महीने तक अद्भुत धैयें एवं साहस का परिचय दिया, तथापि प्रतिशोध की उग्र भावना ने मराठा भुजा में जिस नवशक्ति का संचार किया उसका वंजन जाट भी महसूस करने लगे। हिन्दुस्तान में ऐसी कोई साहसी शक्ति नहीं थी, जो मराठों के विरुद्ध खुलकर उनकी सहायता के लिए अंगुली उठा सके। इस कारण सूरजमल को अपना भविष्य धुँधला दिखाई देने लगा। वह समझौते का इच्छुक था, किन्तु अब होल्कर का दुराग्रह उसके मार्ग में वाधक था।

ऐसे अवसर पर सूरजमल की चतुर पत्नी हंसिया ने अपनी उपाय कुशलता से पित के निस्तेज जीवन में आशा का संचार किया। वह मराठा सरदारों की आपसी स्पर्छों और जयप्पा सिन्धिया की विश्वसनीयता से अवगत थी। अतः शत्रु के शिविर में फूट डालने के उद्देश्य से एक रात्रि को उसने रूपराम के पृत्र तेजराम कटारी को, सूरजमल की पगडी एवं उसके पत्र के साथ, जयप्पा के पास पगड़ी बदलकर उसकी मित्रता एवं संरक्षण पाने की याचना के साथ भेजा। जयप्पा ने सूरजमल की धरोहर को स्वीकार करके एक उत्साहवर्ध के पत्र के साथ अपनी पगड़ी भेजी और अपनी सदाशयता के सर्वाधिक पवित्र प्रमाण के रूप में वेल भण्डार से पृष्प भेजे। इस समाचार के प्रकट हो जारे पर मल्हार राव अत्यन्त उदास हो गया।

दूसरी ओर सूरजमल ने सियार के लेखक के अनुसार सम्राट एवं वजीर इन्तिजाम को पत्र लिखा कि अगर उन्होंने मराठा एवं मीर शहाबुद्दीन (इमाद) को अपनी योजना पर चलने दिया, तो एक समय आएगा जब वह वजीर के पद के साथ साथ सिहासन पर भी अपनी आंखें गढ़ाएगा और सरकार बदलने का प्रयास करेगा, तािक नया शासन उसके अनुकूल हो। इसलिए शाही हित में वह सलाह देता है कि इन परिस्थितियों में क्या यह उचित नहीं होगा कि सम्राट अपने मन्त्री तथा सेना के साथ, शिकार एवं शाही भूमि के निरीक्षण के वहाने से सिकन्दरा की तरफ वढ़ें, जहाँ पर शािमल होने के लिए अब्दुल मंसूर खान को बुंलाया जाय, जो मराठों य मीर शहाबुद्दीन को नष्ट करने हेतु साथ देने में नहीं चूकेगा। उ सूरजमल की योजना

१. देखें चान्दावत, "कुम्हेर के घेरे में सूरजमल की प्रतिरोधात्मक कूटनीतिक योजना का स्वरूप," राजस्थान इतिहास कांग्रेस का १२ वाँ अधिवेशन, १६७६ ई०

२. भाक बखर, पृ० ५-६; गुलगुले दपतर, ।, पत्र संख्या २१२ व २२७ से इसकी पुष्टि होती है।

इ. सियार, ॥।, पृ० ३३६; इसकी पुष्टि नवाय मुहन्वत खान के प्रन्थ अखवार-ए-मुहन्वत (इलियट, था।, पृ० २०६) से भी होती है।

थी कि सम्राट अलीगढ़ पहुँचे और वहाँ तब तक रुकें, जब तक कि नवाव सफ़दरजंग वहाँ न पहुँच जाय । अबध से आने वाली सेना के पहुँचते ही उसे तेजी से आगरा की भोर प्रयाण करना था, जहाँ कछवाहा एवं राठीड़ राजाओं को अपनी-अपनी सेनाओं के साथ उसके साथ मिलना था। योजना चम्चल पर घेरा बनाने की थी, ताकि शत्रु बचकर नहीं जा सके। अगर मराठे कुम्हेर का घेरा उठाकर आगरा पर प्रयाण करते हैं, तो सूरजमल उनके पीछे से आकर सम्राट के साथ सम्मिलित हो जाएगा।

सूरजमल की यह सलाह सम्राट एवं वजीर द्वारा स्वीकृत कर ली गई। विजय सभी ओर से उत्साहजनक जवाव आ गए तो सम्राट २७ अप्रैल को अपने हरम, सेना व तोपखाने के साथ शिकार-ए-काफ़िले पर राजधानी से रवाना हुआ। असफ़दरजंग भी गंगा के किनारे मेहदीघाट (कन्नौज के नीचे) पहुँचकर सम्राट के अलीगढ़ पहुँचने की प्रतीक्षा करने लगा। परन्तु सम्राट जैसा कि निश्चय किया गया था, अलीगढ़ पहुँचकर सुदृढ़ दुर्ग में शरण पाने की अपेक्षा मूढ़तावश सिकन्दरावाद (१७ मई) के पड़ोस में समय गंवाता रहा। अफ़लस्वरूप वह सफ़दरजंग के दल से प्रतिकृत स्थित में हो गया। इस प्रकार सम्राट सूरजमल की सलाह के इस भाग पर विलम्ब एवं अनिच्छा से कार्य करता दिखाई दिया, जिसे बज़ीर एवं उसकी माता मलिका जमानी ने भी पसन्द नहीं किया। ध

सम्राट के शिविर की इन मन्त्रणाओं और अनिश्चय के समाचार मीर शहाबुद्दीन को मिल गए, जो अत्यधिक सतर्क और अपनी योजना पर ध्येयरत था। ह हमाद ने इन गतिविधियों का अवलोकन पूरी गम्भीरता से किया और होल्कर की सहायता से वह सम्राट को परास्त करने के लिए तैयार हो गया। इसके परिणाम स्वरूप इमाद का ध्यान कुम्हेर से हटकर सम्राट की योजना को विफल करने में लग

१. इस योजना का श्रेष्ठतम वर्णन तारीखे मुजपफ़री (पृ० ८८) में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इमाद व मराठों को इस योजना का पता चल गया था और उन्होंने सूरजमल को कुम्हेर दुर्ग से बाहर निकाल लाने के उहे श्य से एक जवावी योजना बनाई, किन्तु उसमें वे सफल नहीं हुए, देखें, हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र ६०, १६ अप्रैल १७५४ ई०

२. सियार, ॥, पृ० ३३६; कैम्ब्रिज हिस्ट्री, पृ० ४३६

३. सियार 111, पृ० ३३६; सरकार, पतन, 1, पृ० २८६

४. फ़र्स्ट टू नवाव, पृ० २३७-३८; तारीखे अहमदशाही, पृ० १२७ व; तारीखे मुजफ़री, पृ० ६६

५. सियार, ॥, पू० ३३७

६. वही

गया । ईसी उद्देश्य से उसने अपने षड्यन्त्रकारी दूत अकीवत को सम्राट के शिविर में भेजा। व इस प्रकार सूरजमल की उपर्युक्त योजना ने इमाद पर दवाव का काम किया ।

दूसरी ओर भाऊ बखर के लेखक के अनुसार सूरजमल ने जयप्पा सिन्धिया को सन्देश भेजा, "आप कव तक मेरी परीक्षा करोगे? या तो आप सहायता करने आओ या आक्रमण करके मुझे मारो ।" इस पर जयप्पा अपने सलाहकारों के साथ मन्त्रणा करने के पश्चात् रघुनाथराव के पास गया और कहा, ''दादा साहब मैं साधारण घुड़सवार हूँ, नमक हराम नहीं हूँ । ऐसी स्थिति में मैं जो कहूँगा, उसे आप पसन्द नहीं करेंगे। इस समय जाटों से खंडणी लेकर इस अभियान को पूरा करो। अगर हम यहाँ एक स्थान पर लम्बे समय तक रहेंगे, तो भारी पड़ेगा।" इस पर रघुनाथराव वड़ी दुविधा में फँस गया । उसने सखाराम वापू से इस प्रश्न पर सलाह मणविरा किया कि अगर शत्रु से समझौता करते हैं, तो मल्हार राव की खो बैठते हैं और नहीं करते हैं, तो अपनी बातें समाप्त होती हैं, इसका उपाय क्या किया जाय ? जब जयप्पा ने अपनी सेना के साथ कुच करने की धमकी दी, तो इस विकट समस्या पर वार्ता करने के लिए रघुनाथराव होल्कर के पास गया और कहा, शिन्दे तो जा रहा है। तुम वरिष्ठ होने के नाते मुझे क्या सलाह देते हो ? मल्हार ने यह अनुभव किया कि उसके अकेले दूराग्रह करने पर सारे परिणामों की जिम्मेदारी उसी पर होगी और अगर वह रघुनाथराव की सलाह पर घ्यान नहीं देता है तो यहाँ भी उसे कोई लाभ नहीं है। यह सोचकर उसने रघुनाथराव से कहा कि वह उसके स्वामी है, और जिसमें वह प्रसन्न है, वह उसे स्वीकार है। इस प्रत्युत्तर का श्रीष्ठ उपयोग करते हुए रघुनाथराव जयप्पा के पास आया और उसकी रवानगी को रोककर उसे जाटों के साथ मुलह करने की स्वीकृति दे दी। इस विवरण से स्पष्ट पता चलता है कि कुम्हेर के दुर्ग में घिरे सूरजमल को गम्भीर स्थिति से उवारने में जयप्पा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही।

जाट-मराठा सन्धि (१८ मई १७५४ ई॰)

इस प्रकार सूरजमल की कूटनीतिक योजना ने घटनाकम को उसके पक्ष में इस तरह मोड़ दिया कि जाट सेना द्वारा कुम्हेर की अभूतपूर्व रक्षा के अन्तिम चरण में इमाद व मराठों का सिक्रिय दवाव कम होने लगा और जब जाट राजा तीस लाख रुपयों के अतिरिक्त सम्राट को दी जाने वाली पेशकश की राशि इमाद व मराठों को देने को तैयार हो गया, तो १८ मई १७५४ ई० को दोनों पक्षों के बीच तुरन्त

वही, पृ० ३३७; तारीखें मुज़फ्फरी, पृ ६०, सम्राट को घोखा देने के अकीवत के प्रयासों के लिए देखें सरकार, पतन, ।, पृ० २८६-२६०
 विस्तृत विवरण के लिए देखें, भाऊ वखर पृ० ७ से ११ और वर्वे सूवेदार मल्हार राव होल्कर, पृ० ७१ से ७३

शांति स्थापित हो गई। अगले दिन इमाद व होल्कर मथुरा तथा २२ मई को जयप्पा नारनील के लिए रवाना हो गए। इस सन्धि से सूरजमल न वहुत वड़ा राहत महसूस की, अतः उसने शाही खेमे की ओर जाने का विचार बदल दिया। २६ मई को होल्कर द्वारा सिकन्दरावाद के शाही शिविर पर आक्रमण और २ जून को इमाद द्वारा मराठों की सहायता से वजीर एवं सम्राट की क्रमशः पदच्युति उपर्युक्त घटनाक्रम की पुष्टि करती है।

कुरहेर का घेरा समाप्त होने पर सूरजमल की तात्कालिक समस्या जाट राज्य की पुर्नव्यवस्था और खोए हुए भूभाग पर पुनः अधिकार करने की थी। यद्यपि इस घेरे के दौरान सूरजमल की सैनिक शक्ति को कोई विशेष हानि नहीं पहुँची थी, किन्तु मात्र चार दुर्गों को छोड़कर सम्पूर्ण जाट राज्य व्ययहारतः इमाद एवं मराठा सेनाओं के अधिकार में जा चुका था। यही कारण था कि ऐसी परिस्थित में सिकन्दरावाद एवं दिल्ली में घटित घटनाओं (सम्राट एवं वजीर की पदच्युति) में पूर्व निश्चय के अनुसार भाग न लेकर सूरजमल ने उदासीनता का रुख अपनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका राजनीतिक शत्रु इमाद वजीर का पद प्राप्त करके और अधिक शक्तिशाली वन गया।

#### जाट-मराठा समझौता (अगस्त १७५४ ई॰)

अगस्त के प्रारम्भ में जाट पुनः सिकय हो गए। उन्होंने दिल्ली के निकटवर्ती इलाकों में लूटपाट शुरू कर दी और नरेला व सोनीपत के कई गाँवों में मराठों के साथ भी उनकी मुठभेड़ें हुई। मराठों ने इस समय अपने विस्तार के लिए सूरजमल से समझौता कर लेना नीतिसंगत समझा। सूरजमल ने पिछले संघर्ष के अनुभव के आधार पर मराठों की तुलना में इमाद को अपना प्रमुख शत्रु समझा, जो अभी भी

१. तारीख़ें अहमदशाही, पृ० १२८ का भाऊ वखर (पृ० ११) के अनुसार यह राणि साठ लाख रुपये थी जो सही नहीं है। तारीख़ें अहमदशाही और पेणवा दफ्तर (xx1, पत्र ६०) में यह राणि तीस लाख ही बताई गई है। किन्तु सूरजमल ने इस राणि का भी भुगतान नहीं किया, पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र ६० व ६६

२. तारीखे अहमदशाही, पृ० १२८ अ

इ. तारीखें मुजफ्फरी (पृ० ६३) का वृतान्त भ्रान्तिपूर्ण है। मराठा पत्र से पता चलता है कि जयप्पा ने दिल्ली से नारनौल की ओर कूच किया था। इससे मालूम होता है कि दिल्ली में सम्राट परिवर्तन की क्रांति में सहायता देने के वाद ही सभवतः वह नारनौल के लिए रवाना हुआ होगा, शिंदेशाही इतिहासांची साधनें, 1, पत्र, ११४

तारीखें आलमगीर सानी, पृ० १६ व

जाट प्रदेशों पर अधिकार जमाए हुए था, जबिक मराठे जाट प्रदेश को खाली कर चुके थे। इस कारण सूरजमल ने भी इमाद से अपने प्रदेशों को मुक्त कराने के लिए मराठों के साथ समझौता कर लेना बुद्धिमतापूर्ण समझा। वैण्डल के अनुसार इस समझौते के अनुसार जाट राजा इस बात पर सहमत हो गया कि मराठों के युद्धों में वह उनका विरोध नहीं करेगा और उत्तर में जब मराठों की सेना का कूच होगा, तब वह किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा। उस समय आगरा सूबे का वड़ा भाग मराठों के हाथ में था। रघुनाथराव ने सूरजमल को यह अनुमति दे दी कि वह इस प्रदेश पर अधिकार कर सकता है। मराठा सूत्रों के अनुसार सूरजमल को इस प्रदेश पे बादशाह के खालसा के महाल, वजीर की जागीरें तथा अन्य जागीरों पर अधिकार करने की स्वीकृति दे दी गई थी। यह समझौता संभवत: अगस्त (१७५४ ई०) के अन्त में हुआ, जब होल्कर का दीवान गंगाधर मथुरा में सूरजमल से मिला था। उ

#### होडल, पलवल और मेवात पर अधिकार

मराठों को विश्वास में लेकर अब सूरजमल ने शाही अधिकार से अपने प्रदेशों की मुक्ति के लिए खुला संघर्ष छेड़ दिया। सितम्बर के प्रारम्भ में उसने होडल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। २७ सितम्बर को उसने वालू जाट के पुत्र के नेतृत्व में एक जाट सेना पलवल पर अधिकार करने के लिए भेजी, जो वजीर की जागीर का महाल था। अगले दिन जाट सेना ने अचानक हमला करके पलवल पर अधिकार कर लिया। जाटों ने वहाँ के काजी को गिरफ्तार कर लिया और कानूनगो सन्तोपराय को, जिसने बालू जाट की हत्या के लिए अकीवत को उकसाया था, मौत के घाट उतार दिया। अ

यह समाचार मिलते ही वजीर गाजीउद्दीन (इमाद) उसी समय अपनी सेना के साथ मल्हार राव होल्कर के पास गया और जाटों के विरुद्ध आक्रमण मे उसकी सहायता करने की प्रार्थना की। इस पर मल्हार ने उसे शान्त किया और अगले दिन वह वजीर को रघुनाथराव के पास ले गया। रघुनाथराव ने वजीर को स्पष्ट जवाव दिया, "हमने सूरजमल के साथ सन्धि की है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूँगा। आप धर्य रखिए, मैं सूरजमल को आपकी जागीर के महालों पर अधिकार न करने के लिए लिख देता हूँ।"

सरकार, पतन, ।।, पृ० २७२; तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० २२ अ से इसकी
पुष्टि होती है।

२. हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र १७६

३. पेणवा दफ्तर, xxvII, पत्र ११४

४. तारीखे आलमगीर सानी, प० २२ अ

५. वही, पृ०२२ अ

इस बीच अकीबत ने वदंख्शी सेना तथा रिसालेदारों के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ियां भेजकर मेवात के जिलों के गाँवों में राजस्व वसूली तथा लूटमार ग्ररू कर दी थी। इस पर अक्तूबर के मध्य में सुरजमल ने एक शक्तिशाली जाट सेना को भेजकर शाही सेना को खदेड़ दिया और मेवात के अधिकांश क्षेत्र पर जाटों का पुनः अधिकार स्थापित हो गया। "

इमाद व सूरजमल के बीच समझौते के प्रयास की विफलता

इस समय वजीर अपनी सेनाओं में वकाया वेतन को लेकर विद्रोह तथा वढ़ते हुए शत्रुओं से परेशान था, अतः उसने सूरजमल से समझीता कर लेना हितकर समझा। वापू हिंगणे चाहता था कि जाट एवं वजीर के मामलात मराठों के मार्फ़त तय होने चाहिए। परिणामस्वरूप २२ अक्तूवर १७५४ ई० को जयसिंहपूरा स्थित मराठा शिविर में यह वार्ता गुरू हुई। होल्कर के दीवान गंगाधर तांत्या और सूरजमल के पुरोहित रूपराम कटारी ने वार्ता प्रारम्भ करते हुए वजीर से कहा कि बल्लभगढ़ सूरजमल को दे दिया जाय, जो पहले उसके पास था। वजीर के इनकार करने पर यह बार्ता भंग हो गई।

#### स्रजमल की निरन्तर सफलताएँ

२८ अक्तूवर को सूरजमल ने एक शक्तिशाली अभियान छेड़कर आगरा के निकटवर्ती सभी परगनों पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर एक भी महाल खालसा भूमि में नहीं बचा । इमाद ने वहादुर ख़ान बलूच को जाटों द्वारा अधिकृत परगनों पर पुनः अधिकार करने के लिए भेजा, किन्तु वह जाट (अलग-अलग) सेना द्वारा खदेड़ दिया गया । ऐसा लगता है कि कुछ ही समय वाद जाट सेना वल्लभगढ़ पर पुनः अधिकार करने में सफल रही। अलीगढ़ पर भी आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया और उसका नाम रामगढ़ कर दिया गया। अलीगढ़ को आधार बनाकर न केवल निकटवर्ती प्रदेश पुनः जाट राज्य में मिला लिए गए, विक अव सूरजमल ने गंगा-यमुना के दोआव में आगे वढ़ना गुरू किया। यहाँ अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में बढ़ती हुई मराठा सेना ने जाटों द्वारा अतिक्रमण के बावजद संघर्ष से वचने का प्रयास किया। ध

१. वही, पृ० २२ व

२. तारीख आलमगीर सानी, पृ० २६; सूरजमल के प्रति मराठों की नीयत साफ़ नहीं थी। वे चौथ की वकाया राशि के मामले में वजीर के साथ मिलकर जाटों पर आक्रमण करने के लिए भी सोच रहे थे, अतः यह सम्भव है कि वार्ता की विकलता में मराठों की भूमिका रही हो, देखें, हिंगणे दपतर, 1, पत्र १०० ३. तारीखें आलमगीर सानी, पृ० २८ ब, हिंगणे दपतर, 1, पत्र १७६ ४. तारीखें आलमगीर सानी, पृ० २६ अ

५. पेण्वा दफ्तर, xxvII, पत्र ६३, हिंगणे दफ्तर, I, पत्र १७८ व १७६

वेर का क़िला

## इमाद के विरुद्ध शुजाउद्दौला से गठबन्धन

१७५५ ई० के प्राराभ में अवध के नवाव गुजाउद्दौला ने वजारत पर अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन पाने हेतु अपने दूत अली कुली खान दागस्तानी को अपने वंगानुगत मित्र और इमाद के गत्रु भरतपुर के जाट राजा सूरजमल और फर्ष खावाद के अहमद खान वंगग के पास भेजा। दोनों की ओर से इस योजना में शामिल होने के उत्साहजनक समाचारों के वाद अली कुली खान दिल्ली में वैठकर इस पड्यन्त्र पर अमल करने लगा। वह किशनचन्द सूद और दीदाने खास के उपअधीक्षक सैंफुद्दीन मुहम्मद खान को अपने विश्वास में लेने में सफल रहा। किन्तु वजीर को इस पड्यन्त्र की गन्ध मिलते ही वह मई में राजधानी लौट आया और शोध ही सैंफुद्दीन को वर्खास्त करके गिरपतार कर लिया। किशनचन्द के मकान पर आक्रमण करके उसे लूटा, परन्तु वह दचकर भाग गया। अव वजीर ने सूरजमल से निपटने का निश्चय किया जो कि वासान कार्य नहीं था।

#### वज़ीर का जाट विरोधी अभियान और नागरमल के शान्ति प्रयास

७ जून १७५५ ई० को वज़ीर ने नजीव खान रहेला को एक शक्तिशाली सेना देकर दोआब से सूरजमल को निकाल बाहर करने के आदेश दिए। नजीव कुछ क्षेत्रों पर पुनः अधिकार करने में सफल हुआ, किन्तु एक बड़ा संघर्ष होने के पूर्व ही शाही दीवान राजा नागरमल ने शान्ति के लिए हस्तक्षेप किया। नागरमल ने अपने दूत सुजानसिंह को नजीव के वकील मेघराज के साथ इस सन्देश के साथ मेजा कि वह बजीर को पेशकश की राशि देकर मामले का निपटारा कर दें। सूरजमल ने, जो बजीर पर भरोसा नहीं करता था, पाँच लाख रुपये इस शर्त पर देने की पेशकश की कि जो परगने उसके अधिकार में हैं, वे उसके पास रहने दिए जाए, और सफ़दरजंग द्वारा उसे दी गई अठारह लाख की जागीर में उन्हें शामिल कर दिया जाय। बजीर ने इसे स्वीकार नहीं किया और वार्ता भंग हो गई।

१७ जून को इमाद ने पुनः नजीव को सेना देकर जाटों के विरुद्ध रवाना किया । नजीव शिकारपुर से फ़र्र खनगर पहुँचा । कुछ दिन वाद उसे पता चला कि सूरजमल ने जो दनकौर और खुर्जा में पड़ाव डाले हुए था, एक सैनिक टुकड़ी को सिकन्दरावाद भेजा, जहाँ मराठों ने वह दुर्ग उन्हें सौप दिया। वजीर ने नजीव को पूरी शक्ति से सूरजमल के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के निर्देश भेजे और स्वयं

१. ए० एल० श्रीवास्तव, गुजाउद्दौला,।, पृ० २०-२१; सरकार, पतन,॥, पृ० २⊏

२. तारीखें आलमगीर सानी, पृ० ५६ व

३. वही, पृ० ५७ अ; हिंगणे दपत र, 1, पत्र १७६

तारीखे आलमगीर सानी. पृ० ५७ व

२ जुलाई को सम्राट के पास गया और उसे सूरजमल के विरुद्ध कूच करने का आग्रह किया। मीरवरुशी, शम्सुद्दीला, सैय्यद नियाज खान, मीर आतिश, जलालुदीन खान तथा अन्य लोग भी वहाँ उपस्थित हुए। इमाद ने कामगार खान, तसदीक वेग खान और सरहिन्द के फ़ौजदार को भी बुलावा भेजा। अन्त में यह निश्चय हुआ कि शाहजादा अली गौहर, वजीर तथा अन्य सरदार जाट विद्रोहियों के विरुद्ध कूच करें। इसके बाद सम्राट आलमगीर द्वितीय अपने महलों में चला गया। वजीर ने पेशखाना व तोपखाने को तैयार करने के आदेश दिए।

#### शान्ति समझौता (२६ जुलाई १७४४ ई०)

जब युद्ध के बादल मंडराने लगे तभी राजा नागरमल ने, जो यह नहीं चाहता था कि युद्ध हो, बजीर को शान्ति के लिए प्रेरित किया। ७ जुलाई को वह बजीर के दो विश्वासपात्रों इवाइल्लाह एवं मुहम्मद आशिक के साथ यमुना पार करके नजीव के पास गया। उसी दिन नजीव अपनी २४,००० सेना के साथ फ़र्इ खनगर से दशना चला गया था, अतः नागरमल अगले दिन दशना जाकर उससे मिला। सूरजमल भी अपनी २०,००० सेना के साथ इस समय दशना के निकट पहुँच चुका था। नागरमल वी मध्यस्थता से नजीव व सूरजमल के बीच यहाँ पर कई दिनों तक वार्ता चलती रही। कुछ समय बाद बजीर भी आकर इस वार्ता में सम्मिलित हो गया। अन्त में २६ जुलाई को सन्धि सम्पन्न हुई, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी—

- (१) सूरजमल के पास अलीगढ़ तथा अन्य वे परगर्ने (खालसा) बने रहेंगे, जिन पर हाल ही में उसने अधिकार कर लिया था।
- (२) इन प्रदेशों के राजस्व के रूप में २६ लाख रुपया देना तय हुआ। जावेद खान और सफदरजंग ने सूरजमल को पहले कुछ जागीरें दी थी, परन्तु उन पर कब्जा नहीं दिया था। अतः उन जागीरों के वदले वेतन के रूप में १ व्लाख रुपये उपर्युक्त राश्चि में से घटा दिए जायेंगे।
- (३) श्रेप बाठ लाख रुपयों में से दो लाख रुपये सूरजमल ने तत्काल नक़द दिए और पचास हज़ार रुपये प्रति मास शाही खजाने में जमा कराने का वचन दिया।
- (४) सूरजमल सिकन्दरावाद के दुर्ग को खाली कर देगा।

<sup>&#</sup>x27;१. वही, पृ० ५७ व

२. सिन्ध की धाराऐं तारीखे आलमगीर सानी (पृ० ५८) में दी हुई हैं। सिन्ध की तारीख दिल्ली कानिकल्स से ली गई है। मराठा सूत्र उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक और शर्त का उल्लेख-करते हैं, जिसके अनुसार सूरजमल ने ५,००० सेना के साथ शाही सेवा करना स्वीकार किया, हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र १७०

इस लिखित समझौते के अलावा अन्तर्वेद से मराठा थानों को हटाने और मराठों को चम्बल पार खदेड़ने के प्रश्न पर भी दोनों पक्षों के बीच मौिखक सहमित हो गई। यद्यपि बज़ीर इस सहमित के प्रति ईमानवार नहीं था, फिर भी मराठों को जब इस समझौते की सूचना मिली तो वे अपने विरुद्ध एक बड़े राजनीतिक गठवन्धन की आशंका से भयभीत हुए। पेशवा ने दिल्ली स्थित अपने राजदूत हिंगणे बन्धुओं को लिखा कि वे इस बात की विस्तार से सूचना भेजें कि "करार के मुताबिक जाट का व्यवहार है अथवा नहीं और वह क्या मनसूबा कर रहा है।" साथ में उमने यह भी सलाह दी कि जो राजनीतिक स्थिति मराठों के विरुद्ध हो गई है, उसे जाट राजा के साथ बातचीत करके ठीक करें। एक अन्य पत्र में पेशवा ने लिखा कि वे (हिंगणे बन्धु) जाट व नजीव की एकता को तोड़ने का प्रयास करें और बादशाह, बज़ीर, जाट तथा शुजाउद्दौला के मराठा विरोधी समझौते को सम्भव न होने दें। 3

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुम्हेर की विपत्ति के एक वर्ष के भीतर ही सूरजमल अपने दोनों प्रमुख शत्रुओं (इमाद व मराठे) से पृथक-पृथक समझौते संपन्न करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित, लाभप्रद एवं सुदृढ़ बनाने में सफल रहा। वह अपनी जागीरों की पुनेप्राप्ति और उन पर शाही मान्यता प्राप्त करने में सफल हुआ और प्रव अधिक आत्म विश्वास के साथ अपने राज्य विस्तार के प्रयासों में लग गया।

#### मराठों के विरुद्ध गोहद के राणा की सहायता

भरतपुर के आगे आगरा व ग्वालियर के वीच में गोहद का छोटा सा राज्य था। यहाँ के जाटों ने भरतपुर के जाट राजाओं के समर्थन से अपनी स्वतन्त्र

१. हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र १५६

२. वही, जि०।, पत्र १७०

३. वही. जि० ।. पत्र १५६

४. यहाँ का प्रमुख जाटों की देशवाल शाखा के वमरौली परिवार से सम्वित्त था, जो अपना वंश वृक्ष जेठिंसिह से ढूँढते हैं, जिसके पास ग्यारहवीं शताब्दी में वैराठ (अलवर के दक्षिण में) में भूमि थी। बाद में यह परिवार ११६५ ई० के लगभग आगरा के निकट वमरौली गाँव में वस गया, जिस पर उसने वमरौली नाम धारण किया। मुसलमानों के विरुद्ध राजपूतों का साथ देने के कारण १५०५ ई० में इस परिवार को गोहद का प्रदेश और राणा की पदवी मिली थी। १८०६ ई० की ब्रिटिश सिन्ध के अनुसार यह पूर्व में अधिकृत ग्वालियर और गोहद को खोकर, धौलपुर, वाडी एवं राजाखेड़ा को मिलाकर घौलपुर राज्य में परिवर्तित हो गया। इसका मुख्यालय धौलपुर आगरा के ३४ मील दक्षिण में तथा ग्वालियर के ३७ मील उत्तर पिचम में है। देखें, हन्टर, इम्पी० गजे० जि०। ए, पृ० २७६-७७, १८८५ ई०, शेरिग, दि ट्राइव एण्ड कारट ऑफ राजस्थान, पृ० ७६

सत्ता स्थापित कर ली थी। मराठों के उत्तर भारत के प्रवेश द्वार चम्बल पर स्थित होने के कारण इस समय यहाँ के राणा भीमसिंह को अपने प्रदेश की रक्षा के लिए उनसे लगातार संघर्ष करना पड़ा। १७५४ ई० में अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में मराठा सेना ने मार्ग देने के वहाने उसके मुल्क को उजाड़ दिया और बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। भराठा आक्रमण से अपनी रक्षा के लिये राणा भीमसिंह ने अपने स्वजातीय एवं पड़ोसी जाट राजा सूरजमल की मैंत्री एवं संरक्षण प्राप्त किया।

१७५५ ई० के प्रारम्भ में जब सूरजमल ने आगरा व दोआव में अधिकृत प्रदेशों की वापसी का अभियान तेज कर दिया था, उसी समय राणा भीमसिंह के नेतृत्व में गोहद के जाटों ने मराठों से अपने प्रदेश को मुक्त करा लिया और आगे बढ़ते हुए ग्वालियर के किले पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय मुख्य मराठा सेना दिल्ली के निकट तथा दोआव की ओर थी, इस कारण विट्ठल सदाशिव के नेतृत्व में एक मराठा टुकड़ी इधर भेजी गई, जिसने गोहद के जाटों पर आक्रमण करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। इस पर राणा ने अपने सरदार फतहसिंह को सूरजमल के पास सहायतार्थ भेजा। जुलाई में सूरजमल ने ५०० सवार और २००० पैंदल उसके साथ रवाना कर दिए।

भरतपुर की सेना के पहुँचते ही अगस्त में एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना बुरी तरह से पराजित हुई । विल्ली से मराठा कुमुक न आने के कारण विट्ठल स्वाणिव को भारी रुपया खर्च करके अनेक जमींदारों को मिलाकर स्थानीय सेना तैयार करनी पड़ी। सेना की पुनंव्यवस्था के बाद जाटों से फिर भयंकर संघर्ष छिड़ गया। सितम्बर में प्रमुख जाट सरदार फतहसिंह के मारे जाने पर जाट सेना मैंदानों से हटकर जंगलों की तरफ चली गई। किन्तु जाटों के छापामार संघर्ष के कारण विट्ठल सदाणिव की सेना की स्थित, विशेष रूप से आधिक हिन्ट से विपम होती गई। इसी समय दिल्ली से रघुनाथराव ने मराठों को सन्देश भेजा कि वह कुमुक भेज रहा है, अतः वे अपनास्थान न छोड़ें। हे

दिल्ली से अतिरिक्त सेना के पहुँचने पर गोपाल गणेश के नेतृत्व में एक मराठा टुकड़ी जाटों को पराजित करके ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रही। किन्तु गोहद का एक बड़ा भूमाग अभी भी जाटों के अधिकार में था, और उनके निरन्तर संघर्ष के कारण मराठा सेना इस क्षेत्र से हटने की स्थिति में नहीं

१. पेशवा दफ्तर, न्यू सिरीज जि० ।, पत्र, १७५

२. पेशवा दफ्तर, जि॰ xxix, पन्न ६०

३. वही

४. पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, ४५

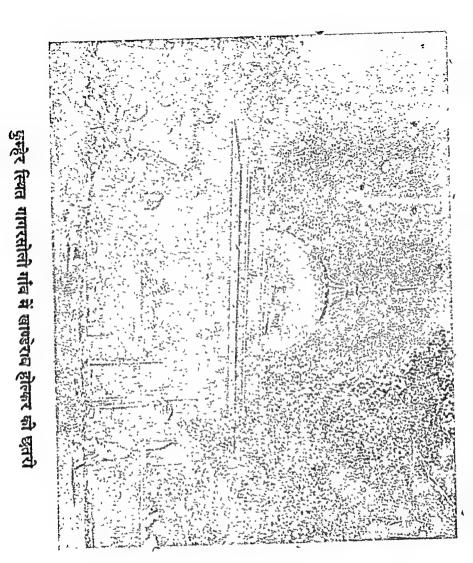

## [ १२४ ]

थी। अन्ततः लम्बे अनिश्चित संघर्ष से परेशान राणा भीमसिंह ने रूपराम कटारी के माध्यम से रघुनाथराव से समझौते के सम्बन्ध में सम्पर्क किया। विट्ठल सदाशिव को जब पता लगा तो उसने रघुनाथराव को सतर्क करते हुए लिखा कि वह रूपराम की वातों पर विश्वास न करें। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में सूरजमल, जिसका रघुनाथराव के साथ समझौता था, अपनी सद्भावना का उपयोग करके नवम्बर १७५५ ई० के अन्त में गोहद के झगड़े को शान्तिपूर्वक निपटाने में सफल हुआ।

#### घसेरा की पुर्नविजय

कुम्हेर के घेरे के दौरान मराठा सेना ने घसेरा जाटों से छीन लिया था और उसे उसके पैतृक स्वामी वहादुर्रासह वड़गूजर के पुत्र फतहिंसह को सौंप दिया। सूरजमल के द्वारा घसेरा पर आक्रमण और अपने पिता की मृत्यु के समय दिल्ली में होने के कारण फतहिंसह बच गया था। वाद में वह जाटों के विरुद्ध इमाद का साथी वन गया था और कुम्हेर के घेरे में उसने मराठों के पक्ष में युद्ध किया था। ६ नवम्बर १७५५ ई० को सूरजमल के पुत्र जवाहरिंसह ने यह प्रदिश्तित करते हुए कि वह जयपुर के राजा माधोसिंह से मिलने जा रहा है, मेवात से निकलकर अचानक घसेरा पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। फतहिंसह अपने प्राण वचाकर कामगार खान वसूच की जमींदारी फर्रुख नगर भाग गया। जाट सेना ने दिल्ली से १२ कोस दूर सराय अलीवर्दीखान तक धावा वोला।

#### मराठों के विरुद्ध गठबन्धन के प्रयास

१७५५ ई० में राजपूताना मराठा अतिक्रमण से पीड़ित था। उनसे छुटकारा पाने के लिए मारवाड़ के राठौड़ राजा विजयसिंह ने, जो नागौर में मराठा सेनाओं से बुरी तरह से घरा हुआ था, ठोस राजनैतिक कार्यवाही ग्रुरू कर दी थी। उसने मुग़ल सम्राट, नजीव, सूरजमल और माधोसिंह को उत्तर भारत से मराठों को निकाल वाहर करने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया। सूरजमल ने, जो स्वयं साल भर पहले ऐसी ही स्थिति से गुजर चुका था और मराठों को अपना शत्रु एवं दोआव में अपना मुख्य प्रतिद्वन्दी मानता था, इस प्रस्ताव का समुचित स्वागत तो किया, किन्तु वह सिन्धिया (जिसकी सहायता से उसने कुम्हेर के घेरे के संकट से मुक्ति पाई थी) के विरुद्ध युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेने से वचना चाहता था।

१. वही, xxi, पत्र, ५७

२. वही, xxvII, पत्र, १०३

३. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० ६१

ऐसी स्थिति में सूरजमल ने नई मराठा कुमुक को सिन्धिया की सहायतार्थ मारवाड़ की ओर जाने से रोकने का निश्चय किया ।

जयप्पा सिन्धिया की हत्या २५ जुलाई १७५५ ई० से हतप्रभ दत्ताजी व जनकोजी ने तुरन्त विभिन्न मराठा सरदारों को सहायतार्थ बुलाया। साहसी मराठा सरदार अन्ताजी माणके थवर, जो इस समय बुन्देलखण्ड में था, शीघ्र रवाना हो गया। उसने पूर्व में हुए समझौतों के अनुसार माधोसिह दिसम्बर १७५३ ई० और सूरजमल अगस्त १७५४ ई० को भी ससैन्य भामिल होने के लिए लिखा। किन्तु सूरजमल और माधोसिह, सभी के समान रूप से शत्रु मराठों को चम्बल के उस पार खदेड़ने और विजयसिह की सहायता करने पर सहमत हो चुके थे। दोनों ने मन्त्रणा करके षडयन्त्र द्वारा इस मराठा सेना को नागौर की ओर जाने से रोकने का निश्चय किया। व

प्रत्यक्ष में तो माधोंसिंह ने अपने बख्शी के नेतृत्व में एक सेना और सूरजमल ने अपने पुत्र जवाहरसिंह के नेतृत्व में १०,००० सेना, नवम्बर १७५५ ई० के अन्त में अन्ताजी की सेना में सम्मिलित होने के लिए चम्बल पर भेज दी, किन्तु गुप्त रूप से दोनों ने यह समझौता कर रखा था कि किसी स्थान पर अवसर पाकर ये संयुक्त सेनाएँ मराठों पर टूट पड़ेगी और उन्हें राजपूताना में विजयसिंह के विरुद्ध नागौर जाने से रोक देगी। ऐसा प्रतीत होता है कि गोहद के जाट राज्य में पहुँचते ही अन्ताजी को इस पड्यन्त्र का पता लग गया। इस कारण उसने मारवाड़ जाने का विचार वदल दिया, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मराठों को जाट व कछवाहों के प्रदेश में से होकर गुजरना पड़ता, जो कि संभावित विपत्ति का कारण वन सकता

१. पेशवा द्वारा हिंगणे बन्धु को लिखे एक पत्र से इस समय मराठों की स्थित और जाटों के साथ उनके सम्बन्धों पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। वह लिखता है, "वादशाह बाहर निकला है, वजीर भी बाहर निकला हुआ है। माघोसिंह विजयसिंह की मदद करेगा और जाट माघोसिंह के शामिल होगा। ये सारे लोग, हमारा विपरीत समय देखकर अपनी-अपनी जगह पर उठ रहे हैं तथा डींग हांक रहे हैं।""" विजयसिंह के साथ मामलात ठीक ढंग से हों, इसलिए तुम वजीर से अच्छी तरह से बात करो। दामोदर पन्त की तुमसे व जाटों से अच्छी मित्रता है। रघुनाथराव ने जाटों पर बहुत उपकार किया था, तब मामला कठिन हो गया था (कुम्हेर के धेरे में) उस समय जयाजी सिन्ध्या ने मध्यस्थता बरके उसे सुलझा दिया था। ये सब बातें जाट मन में नहीं सोच रहा है। इस मामले में कार्य करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, अतः तुम जाट को जोर देकर यह बात कहो, तािक वह शामिन्दा हो। माघोसिंह के बहकाने से वह न वहके और उसके साथ शामिल न हो, ऐसा तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अधिक सम्भावना यहीं है कि तुमने जाट को पक्ष में कर लिया होगा।" हिंगणे दफ्तर,।, पत्र, १७१

२. पेशवा दपतर, ।।, पत्र, ५४ व ५६

# [ १२७ ]

था। कुद्ध होकर इस मराठा सेना ने गोहद के जाटों से संघर्ष मोल ले लिया, जिनसे हाल ही में समझौता हुआ था और जिनकी २००० सेना सहायतार्थ उनके साथ सम्मिलित थी। जनवरी १७५६ ई० में मराठे गोहद के कुछ भूभाग को जीतने में सफल हुए और अन्तर्वेद की ओर चले गए।

गोहद के मामले और सूरजमल द्वारा अन्ताजी को मारवाड़ पहुँचने से रोकने के षड्यन्त्र के कारण जाट-मराठा समझौता (अगस्त १७५४ ई०) व्यवहारतः जनवरी १७५६ ई० में समाप्त हो गया। किन्तु इस वर्ष सूरजमल को अपने दोनों शत्रुओं इमाद व मराठों से कोई विशेष परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों अधिकांश समय पंजाब में व्यस्त रहे। सूरजमल ने इस वर्ष का अधिकांश समय आन्तरिक व्यंवस्था को सुदृढ़ करने और अपने ज्येष्ठ पुत्र जवाहरसिंह के विद्रोह से निपटने में व्यतीत किया।

#### अलवर किले पर अधिकार

मेवात में स्थित अलवर का किला वादशाही अधिकार में और अनिरुद्धिंस के तालुका में था। जयपुर के राजा माधोसिंह ने १७५६ ई० के प्रारम्भ में अपने ५०० सिपाही भेजकर और वहाँ के किलेदार को ५०,००० रुपये घूस देकर इस शाही किले पर अधिकार कर लिया। जब सूरजमल को यह पता चला तो उसने दुर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जो मेवात के अधिकांश भूभाग पर अपना कव्जा होने के कारण इस महत्वपूर्ण दुर्ग पर अपना अधिकार आवश्यक एवं उचित समझता था। उसने ५,००० सेना के साथ रूपराम कटारी को रवाना किया, जिसने वहाँ पहुँचकर मार्च के प्रारम्भ में अलवर के किले को घेर लिया। बाद में जवाहरसिंह और फिर स्वयं सूरजमल भी वहाँ पहुँच गया। २३ मार्च को इस जाट सेना ने वलपूर्वक इस किले पर अपना अधिकार कर लिया और माधोसिंह ने सूरजमल से अपने मैत्री सम्बन्ध कायम रखने के उद्देश्य से मामले को वहीं खत्म कर देना बुद्धिमत्तापूर्ण समझा।

#### जवाहरसिंह का विद्रोह

७ जून १७५६ ई० को सूरजमल के पिता बदनसिंह का डीग में देहान्त हो गया। इससे जाट राज्य के प्रवन्ध में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि शासन संचालन का उत्तरदायित्व पहले से ही सूरजमल के हाथों में था। किन्तु जाट राज्य के सम्मुख जो नई विपत्ति सामने आई, वह जवाहरसिंह की अधीरता एवं उसके दुर्बु दि सलाहकारों की अहितकारी सलाह का परिणाम थी।

१. पेशवा दफ्तर, ।।, पत्र, ५४ व ५६; जि०xx।, पत्र, ७६

२. पेणवा दफ्तर, xxvII, पत्र, १२८ एवं पेशवा दफ्तर, न्यू सिरीज, 1, पत्र, १८९ २६ मार्च १७५६ ई०

जवाहरसिंह बड़ा दिलेर एवं पराक्रमी युवक था, किन्तु वह हठी एवं उतावला था। उसमें आत्म संयम तथा दूरदिशता का अभाव था। वह अपने पिता के शान्त स्वभाव के विपरीत उग्र स्वभाव का था। सूरजमल भक्ति और सम्पत्ति से सम्पन्न होकर भी एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत वरता था, किन्तु जवाहरसिंह का चरित्र ठीक इसके विपरीत था। वह बहुत विलासी और अपव्ययी था। उसे उसके स्वार्थी चाटुकारों ने घेर लिया या और उन्होंने उसे अपने कठोर तथा मितन्ययी पिता के विरुद्ध उकसाया। ये लोग उससे उसकी आय से अधिक न्यय करवाने लगे। जब सूरजमल ने जवाहर्रीतह के निकम्मे सलाहकारों को हटाना चाहा, तो उसने विद्रोह कर दिया और डीग के दुर्ग में जहाँ वह उस समय रहता था, युद्ध की तैयारी करने लगा। आवेश में आकर जवाहरसिंह ने अपने पिता की सेना पर हमला कर दिया। पान्हीरी के उत्तर दक्षिण में गोपालगढ़ में घोर युद्ध हुआ, जिसमें गोली, भाला व तलवार से जवाहर के तीन घाव लगे और वह गिरफ्तार कर लिया गया। घावों के कारण उसकी एक भुजा सदा के लिए निर्वल और एक टांग लंगड़ी हो गई। सूरजमल अपने स्नेह की रोक नहीं सका और उसे देखने गया। वह अपने साहसी एवं युद्धानुभवी पुत्र को खोना नही चाहता था। उसने उसे क्षमा कर दिया और इस प्रकार नवस्वर १७५६ ई० में यह गृह कलह समाप्त हो गया।

#### मराठों के विरुद्ध शाही समर्थन पाने का विफल प्रयास

जब वजीर अहमद खान बंगश के द्वारा शुजाउद्दीला को इलाहाबाद से हटाने का प्रयास कर रहा था, तभी यह प्रवल अफवाह फैली कि सूरजमल और शुजाउद्दीला

१. वैण्डल, पृ० ७३; मीरात-ए-आफ़तावनुमा (सीतामक प्रतिलिपि), पृ० ३७७; मराठा सूत्रों से पता चलता है कि युद्ध के दौरान जवाहरिसह ने मराठा सहायता पाने का भी प्रयास किया था, पेशवा दफ्तर, xxvII, पत्र, २२६; कहा जाता है कि पिता पुत्र में मुख्य अनवन पैसों को लेकर थी। एक बार सूरजमल द्वारा रुपया देने से इनकार किए जाने पर जवाहरिसह ने खर्च के लिए अपने चाचा शोभाराम से सात लाख रुपये उधार लिए, वृज्द वंश भारकर, पृ० ६८-७०; वैण्डल एक प्रचलित कहानी का उल्लेख करता है जिसके अनुसार बदनिसह ने प्रेम के वश होकर अपने पीते जवाहर को एक काग़ज दिया था, जिसमें छिपे हुए कोप की सूचना थी। जब जवाहर का घाव लाइलाज होने लगा, तब सूरजमल ने यह कागज उसके हवाले करने के लिए बहुत अनुरोध किया। किन्तु दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विरुद्ध थी। सूरजमल यह बात नहीं भूल सकता था कि वह एक किसान का पुत्र था और जवाहर भी यह नहीं भूल सकता था कि वह एक किसान का पुत्र था और जवाहर भी यह नहीं भूल सकता था कि वह राजा का पुत्र था, देखें, सरकार, पतन, 11, पृ० २७३-७४



डीग के भारत प्रसिद्ध जल महल



होग का भव्य गोपाल भवन

ने भिलकर पहले अहमद खान को और बाद में वज़ीर को हटाने का निश्चय कियाँ है। इससे वज़ीर आशंकित हुआ और उसकी इच्छानुसार राजा नागरमल ने सूरजमल को बुलाने के लिए अपने दूत सुजान ब्राह्मण को भेजा तथा नजीव ने अपने प्रभाव का उपयोग करके अहमद खान को शुजाउदीला के पक्ष में हाल ही में मिली इलाहावाद की सूबेदारी छोड़ने के लिए सहमत करा लिया ।

किन्तु सूरजमल के लिए शुजाउद्दीला की वजारत का समर्थन गौण प्रश्न था, जिसका वह अपने प्रमुख शत्रु इसाद के विरुद्ध राजनैतिक हथियार के रूप में काम लेना चाहता था। उसके लिए मूख्य प्रश्न यह था कि सैनिक दृष्टि से अधिक शक्ति शाली तथा आगरा व दोआब में अपने राज्य विस्तार में मुख्य प्रतिद्वन्द्वी मराठों का कैसे मुक़ावला किया जाय। कुम्हेर के घेरे में अपने विरुद्ध इमाद व मराठों के शत्रूता पूर्ण गठवन्धन को सूरजमल भूला नही था और जब उसने मराठों को पृथक कर इमाद के घुटने टिका (दिए २६ जुलाई १७५५ ई० की सन्धि) तो अब उसने मराठों से निपटने के लिए राजपूताना के राजाओं के साथ मिलकर उन्हें चम्बल के उस पार खदेड़ने की योजना पर सम्राट एवं वजीर को भी सहमत कराने का प्रयास किया।

११ नवम्बर १७५६ ई० को सूरजमल वजीर से वार्ता करने के लिए दिल्ली से १४ मील दक्षिण में तिलपत आकर रुका, जहाँ नागरमल आकर उससे मिला। व १३ नवम्बर को इस वार्तालाप में वजीर का दूत नजीव भी शामिल हो गया। वार्ता के दौरान सूरजमल ने नजीब को कहा, ''हम जमीदार हमेशा ही सम्राटों की महायता से खुशहाली में रहने के आदी रहे हैं। किन्तु अब मराठा सेनाएँ इन क्षेत्रों में आकर सभी की सम्पत्ति एवं सम्मान को लूट रही हैं तथा छोटेव वड़े सभी जमींदारों को परेशान कर रही हैं। जोधपुर, जयपुर वं अन्य स्थानों के कई राजा इस बात पर सहमत हो चुके है कि मराठों को नर्मदा के उत्तर में प्रवेश करने से रोका जाय और जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अनधिकृत कब्जा कर लिया है, वहाँ से उन्हें निकाला जाय, ताकि वहाँ पर पुनः शाही अधिकार स्थापित हो ।'' सूरजमल ने सुझाव दिया, "मै भी अपनी पुरानी जमीदारी को छोड़कर शेष सभी परगने शाही सत्ता को सौंप दूँगा, जिसके वदले वज़ीर मेरे साथ आगरा चलें और मराठों से मालवा एवं गुजरात छीनने में मेरी सहायता करें।"3

सूरजमल उत्तर में बढ़ते हुए मराठा हस्तक्षेप का प्रमुख कारण वजीर इमाद द्वारा उनके समर्थन को मानता था, इस कारण वह इमाद की मराठों पर निर्भरता को समाप्त करना चाहता था। किन्तु ऐसा प्रस्ताव इमाद कभी स्वीकार नहीं कर सकता था, जो हमेशा मराठों की छाती से बच्चे की तरह चिपका रहता था और उसे

१. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० ५३ अ २. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० ५२ व

३. वही, प्० ८३ व

#### 1 230 1

आशंका थी कि वैसी स्थित में उसे नजीव तथा सूरजमल पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, जो पद एवं प्रतिष्ठा में उससे काफ़ी नीचे हैं। इमाद अपने विरोधियों के विरुद्ध अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तथा अब्दाली के आक्रमण के ख़तरे का सामना करने के लिए मराठों को सैनिक सहायता अनिवार्य समझता था। इस कारण उसने सूरजमल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

इस प्रकार १७५६ ई० के अन्त में जब भारत पर अब्दाली के आक्रमण की काली छाया मंडरा रही थी, उस समय हिन्दुस्तान की विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ आपसी प्रतिद्वन्द्विता में लिप्त थीं। नजीव इस आक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर रहा था और उसके विरोधी इमाद के समर्थक मराठे इस समय बहुत दूर दक्षिण में थे, जबकि राजधानी के निकट स्थित सूरजमल इस आशंका से अनजान इमाद व मराठा विरोध की अपनी राजनीतिक योजना पर ध्येयरत था।

### अध्याय–६

# सूरजमल और अब्दाली (१७५६-१७५८ ई०)

# सूरजमल और अब्दाली (१७५६-१७५८ ई०)

नवम्बर १७५६ ई० में कन्धार के बादशाह अहमदशाह दुर्रानी ने हिन्दुस्तान पर चौथी बार आक्रमण किया। मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय, जो वजीर इमाद- उल-मुल्क की महत्वांकाक्षाओं का वन्दी वन चुका था और अमीर उल उमरा नजीवुद्दौला ने अपने क्षुद्ध स्वार्थों की पूर्ति के लिए वजीर तथा उसके मराठा सहायकों के विरुद्ध अव्दाली को आमन्त्रित कर हिन्दुस्तान के अफगानों द्वारा उसके समर्थन का आश्वासन दिया। मुग़लानी बेगम के विरुद्ध इमाद के अत्याचारों ने अव्दाली को वजीर को शीझ दिण्डत करने का अवसर दिया। ३१ अव्तूवर को अव्दाली का दूत कलन्दर वेग ख़ान सम्राट के समक्ष उपस्थित हुआ। अव्दाली के आगं की आशंका से वजीर घवड़ा गया, उसने नजीव ख़ान से सहायता की याचना की, किन्तु म नवम्बर को उसने वजीर का अपमान करते हुए उसे ठुकरा दिया। 2

१. फ्रींकलिन के इस आरोप में कोई सच्चाई प्रतीत नहीं होती है कि वजीर गाजीजदीन द्वितीय से छुटकारे के लिए जाट ने भी अब्दाली को आमिन्त्रत किया
था (शाह आलम, पृ० ४)। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सूरजमल वजीर इमाद
को अपना शत्र समझता था और उसे हटाने के लिए शुजाउदीला के साथ
मिलकर प्रयास भी कर रहा था, किन्तु इस प्रश्न पर उसकी नजीव से, जो
राजधानी में अब्दाली के हितों का रक्षक था, सांठगांठ का कोई जलेख नहीं
मिलता, यद्यिप इमाद व मराठे, नजीव एवं सूरजमल के समान शत्र थे। यह
सम्भव है कि इस समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब्दाली को आमिन्त्रित करने
के अपने गुप्त पड्यन्त्र में शामिल करने के लिए ११ नवम्बर (१७५६ ई०) की
वार्ता में उसने सूरजमल का मानस टटोलने का प्रयास किया हो, किन्तु उसमें
जसे सफलता नहीं मिली, जैसा कि वाद की घटनाओं और नजीव के एक वक्तव्य
से स्पष्ट है। वह कहता हैं, "इस वक्त वादशाही उमराव शत्र से मिलकर अपनी
इज्जत वचाए हुए हैं, सिफं शुजाउद्दोला को वजीरी का दु:ख है, ""एवं
सूरजमल जाट तो अपना नहीं है" अब्दाली एक शिक्तशाली व्यक्ति हैं"। भाऊ वखर, पृ० २६

२. तारीखें आलमगीर सानी, पृ० ५१ व

यद्यपि यह आश्चर्य का विषय है कि ११ नवम्बर को नजीव एवं बज़ीर के दूत की सूरजमल से वार्ता के दौरान अब्दाली के ख़तरे के प्रश्न पर विचार नहीं हुआ, फिर भी जदुनाथ सरकार अोर गण्डासिह की इस मान्यता के समर्थन में, कि इस वार्ता में सूरजमल ने यह सुझाव दिया था कि वज़ीर के नेतृत्व में संयुक्त सेना पहले मराठों को खदेड़े और बाद में अफ़गान आकान्ता का मुक़ावला किया जाय, कोई मूल प्रमाण नहीं मिलता। इस वार्ता का एकमात्र समकालीन प्रामाणिक स्रोत तारीख़े आलमगीर सानी है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि इमाद को वज़ारत से हटाने के गुजाउद्दौला एवं सूरजमल के पड्यन्त्र की अफवाह से चिन्तित वज़ीर ने सूरजमल से समझौता वार्ता करने के लिए नागरमल के द्वारा उसे आमन्त्रित किया था और जो वार्ता हुई उसमें सूरजमल का सुझाव मराठों को नर्मदा पार खदेड़ने में, वज़ीर के नेतृत्व में शाही सेना को शामिल करने तक ही सीमित था, जिसे वज़ीर ने अपनी मराठा मित्रता को हिण्टगत रखते हुए ठुकरा दिया था। इस सम्बन्ध में आशीवार्दीलाल श्रोवास्तव की यह टिप्पणी अधिक युक्ति-संगत है कि, "यहाँ पर सूरजमल के व्यवहार के वारे में अभी भी कुछ अनिश्चितता वनी हुई है।" अ

इस मान्यता को कि उस समय साम्राज्य पर अब्दाली के आक्रमण का ख़तरा मंडरा रहा था और इस कारण वार्ता में इस विषय पर अवश्य विचार हुआ होगा, स्पट्ट प्रामाणिक उल्लेख के अभाव में स्वीकार करना कठिन है। इसके विपरीत यह सम्भावना अधिक प्रयल है कि धूर्त नजीव के बहकावे में आकर वजीर ने इस समय तक अब्दाली के आक्रमण की आशंका को गम्भीरता से महसूस नहीं किया होगा।

#### दिल्ली में भगदड़

६ दिसम्बर को जब राजधानी में खबर पहुँची कि अब्दाली को सिन्धु पार किए १३ दिन हो गए हैं, तो उसके इरादों के विषय में किसी को भ्रम नहीं रहा । १६ तारीख़ को जब यह समाचार पहुँचा कि अब्दाली पंजाब में बटाला व अदीनानगर को लूट रहा है, तब बजीर ने नागरमल की सलाह पर उसी दिन मराठों, सूरजमल और शुजा-उदौला को बुलाने के लिए पत्र भेजे। अब्दाली दिन दिल्ली में आतंक छा गया। अब्दाली

१. सरकार, पतन, ॥, पृ० ५१

२. गण्डासिह, अहमदशाह दुर्रानी, पृ० १७०-७१

३. तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० द२ व-द४ अ

४. शुजाउद्दोला, ।, पृ० २४

प्र. ११ नवम्बर को यह वार्ता हुई थी, जबिक दिल्ली में अब्दाली के आक्रमण की पहली ख़बर ६ दिसम्बर को पहुँची थी।

६. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ७४-७५

के आक्रमण से भयभीत राजधानी के अधिकाश उच्च घराने के लोग सूरजमल के प्रदेश मथुरा व आगरा की ओर भागने लगे। हसन ख़ान के नेतृत्व में अव्दाली की अग्निम सैनिक टुकड़ी के सरिहन्द पर अधिकार की खबर से दिल्ली में भगदड़ मच गई और ३० दिसम्बर को राजा लक्ष्मीनारायण, खुशालचन्द, और नागरमल भी मथुरा भाग गए। १ इसी दिन अन्ताजी माणकेश्वर के नेतृत्व में तीन हज़ार मराठा सवार वजीर के बुलाने पर राजधानी पहुँचकर यमुना के पूर्वी तट पर डेरा डाल चुके थे। वजीर के आदेश से इस मराठा सेना ने भागने वालों के रास्ते रोककर उन्हें पुनः दिल्ली में धकेला और इस प्रयास में अनेक लोगों को लूटा। इसके विपरीत जाटों का व्यवहार अधिक सद्भावपूर्ण रहा। यद्यपि जाटों ने भी वदरपुर से मथुरा तक प्रत्येक चौकी पर लोगों से चुँगों के रूप में कुछ रुपया वसूल किया, किन्तु भारी भीड़ के बावजूद सैकड़ों लोगों को मथुरा व निकटवर्ती इलाक़ों में आश्रय भी प्रदान किया। 2

१६ जनवरी १७५७ ई० को अन्दाली के डेरे दिल्ली के निकट नरेला में लग गए और १७ तारीख़ की रात्रि को नजीव ख़ान वजीरावाद से नदी पार करके लूनी में जहान ख़ान के डेरे में पहुंच गया। अव लोग स्पष्ट रूप से जान गए थे कि वह विदेशी आकान्ता से मिला हुआ है। १६ तारीख को सूर्योदय के पूर्व ही इमाद भी पुपके से अन्दाली के वजीर शाह बली खान के डेरे में पहुंच गया, जहाँ अन्दाली के सम्मुख उपस्थित होने पर उसे घृणा के साथ लताड़ा गया। अहमदशाह ने इमाद को कहा कि उसके विरोधी इन्तिजाम ने वजारत के पद के बदले में दो करोड़ रुपया देने को कहा है, परन्तु यदि वह (इमाद) उस पद को चाहता है, तो केवल एक करोड़ रुपये में भी वह देने को सहमत है। इमाद ने उत्तर दिया, ''मैं दिल्ली से एक करोड़ कंकड़ भी इकट्ठें नहीं कर सकता, फिर रुपये की तो वात हो क्या ?'' इस पर अन्दाली ने उसी समय उसे वजारत से हटाकर, एक फरमान जारी करके इन्तिजाम को वजीर नियुक्त कर दिया। इमाद को अपने साथ बन्दी बनाए रखा, ताकि वह अपने मराठा मित्रों को न बुला सके।

#### अन्ताजी माणकेश्वर की पराजय

१६ जनवरी को प्रात:काल लोगों को ज्ञात हुआ कि नजीव आक्रमणकारियों से मिल गया है, वजीर भाग गया है और मराठे पीछे हट गये हैं। विदेशी आक्रान्ताओं से वचाने के लिए साम्राज्य की राजधानी में एक भी रक्षक नहीं रहा था। २१ जनवरी को जहान खान ने सरवर खान के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी

१. दिल्ली कानिकल्स, पृ० ७५; तारीख़ें आलमगीर सानी, पृ० ५५ व; पेणवा दपतर, xxi, पत्र, ६६

२. तारीख़ें आलमगीर सानी, पृ० ८७ अ-८८ अ

सरकार, पतन, ॥, पृ० ५६-५७; गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० १५८-६०

फ़रीदाबाद का रास्ता अवरुद्ध करने भेजी, किन्तु मराठों व जाटों ने उसे पराजित कर दिया। एक फरवरी को दुर्रानी के सेनापित जहान खान के नेतृत्व में २०,००० सशक्त सेना ने फ़रीदाबाद के निकट अन्ताजी की मराठा सेना और सहयोगी जाट सेना पर भयंकर आक्रमण किया। लगभग एक हजार व्यक्ति खोने के बाद अन्ताजी किसी तरह से रास्ता निकालकर सूरजमल के प्रदेश मथुरा की ओर भाग गया। अफगान सैनिकों ने फ़रीदाबाद के क़स्बे को आग लगा दी और लगभग ७००-८०० जाट व मराठा सैनिकों के सिरो के साथ लौटे, जहाँ दुर्रानी ने उन्हें प्रति सिर आठ रुपया इनाम दिया। अन्ताजी माणकेश्वर के साहसिक प्रतिरोध की इस निर्णायक पराजय के बाद, जब तक शाह भारत में रहा, मराठों ने उसके साथ शक्ति परीक्षण का दु:साहस नहीं किया।

## सूरजमल को नीति

अब्दाली के इस आकमण के दौरान हिन्दुस्तान की शक्तियों में एकमात्र सूरजमल ही ऐसा व्यक्ति था, जिसने मित्रिविहीन होते हुए भी राजनीतिक सूझ-वूझं, साहस एवं नीति कुशलता का प्रमाण दिया। शक्तिशाली विदेशी आकान्ता के विरुद्ध सूरजमल की नीति और व्यवहार को समझने के लिए हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इस समय वह साम्राज्य के वजीर और शक्तिशाली मराठों की शत्रुता से भूझ रहा था<sup>3</sup> और राजपूताना के शासक विशेष रूप से माधोसिंह, जो पिछले

१. दिल्ली ऋानिकल्स, पृ० ७८; एठले दप्तर (सीतामऊ संग्रह), जि० ।, पत्र, ३० २१ जनवरी १७५७ ई० के अन्ताजी माणकेश्वर के इस पत्र से पता चलता है कि इस मराठा सेना की संख्या १२,००० थी ।

२. दिल्ली कानिकल्स, पृ० ६१-६२; पेशवा दफ्तर, xxI, पत्र, ६६; तजिकरा-ए-इमाद,उल-मुल्क (गण्डासिंह द्वारा उद्धृत), पृ० २०१-२०५

इस सम्बन्ध में रघुनाथराव को भेजी गई अन्ताजी की निम्न सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। वह लिखता है, "गाजुद्दीन खान तुम्हारा पगड़ी बदल भाई है, इसलिए उसे पकड़कर अटक के पार ले जाते है, तो उसका वदला लिया जायगा और अञ्दाली ढूव जायगा।"""वर्तमान में सूरजमल से झड़प न करें। यह हो जाने (अञ्दाली का मामला) के वाद, दिल्ली और दिल्ली का तोपखाना अपने हाथ में आ जाने के बाद सूरजमल से बात करेंगे। इस समय इस झगड़े को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए।"" खानखाना, (इन्तिजामद्दीला), जाट व शुजाउद्दीला ये एक होकर मराठों के प्रति दबाव रखते हैं। सूरजमल को आपका और गाजुद्दीन खान का बहुत भय है। गाजुद्दीन खान वादशाह का तोपखाना लेकर स्वामी (आपके) के साथ शामिल होकर जाटों को नप्ट करेगा।" पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र, १०० (फरवरी १७५७ ई०)।

कुछ समय से मराठों के विरुद्ध गठबन्धन के लिए उस पर दवाव डाल रहे थे, इसी उद्देश्य के लिए अब्दाली का स्वागत करने की तैयारियाँ कर रहे थे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चतुर नजीव ने अपने विदेशी स्वामी को साम्राज्य की कमजोरियों और हिन्दुस्तानी शक्तियों की जानकारी देते हुए यह अवश्य वता दिया होगा कि अफगान आक्रान्ता का प्रतिरोध करने की सामर्थ्य केवल मराठों व जाटों में हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं।

१७ जनवरी को शत्रु खेमे में खुला पलायन करने के वाद हिन्दुस्तान पर अब्दाली के अभियान का मार्गदर्शक सही अर्थों में नजीव ही था।

अक्तूबर १७५६ ई० में जब नजीव अन्दाली को हिन्दुस्तान पर आक्रमण का निमन्त्रण दे रहा था, तब इस भावी खतरे से अनजान सूरजमल अपने विरोधी मराठा समर्थक साम्राज्य के वजीर को हटाने का प्रयास कर रहा था और ११ नवम्बर की वार्ता में नजीव ने सूरजमल की इस अन्दर्शनी इच्छा को भलीभांति भांप लिया था कि वह वजीर इमाद को जसके पद से हटाना चाहता है और मराठों को नमंदा पार खदेड़ना चाहता है। अन्दाली के लिए ये सूचनाऐं निश्चित रूप से उत्साहवर्धक रही होंगी और जब जनवरी १७५७ ई० में वह राजधानी के निकट पहुंचा, तब मुख्य मराठा सेना रघुनाथराव के नेतृत्व में संघर्ष को टालने के लिए उत्तर की ओर रेंग रही थी। कन्धार से अन्दाली और दक्षिण से मराठा सेनाऐं एक साथ रवाना हुई थीं और दिल्लों की समान दूरी को देखते हुए दोनों सेनाओं को वहाँ लगभग साथ-साथ पहुँचना चाहिए था। जब दूरस्थ प्रान्त जोधपुर, जयपुर, आदि के शासकों ने भयभीत होकर समर्पण कर दिया, तो विशाल अकगान सेना (साठ-सत्तर हजार) के मुकाबले १५,००० जाट सेना के साथ सूरजमल राजधानी के ठीक पड़ोस में होनं के नाते क्या रख अपना सकता था?

यह सही है कि शाह के दिल्ली के निकट पहुँचने पर सूरजमल ने एक अधीनता सूचक पत्र भेजा था, जैसा कि सामिन हमें वतलाता है रे और खानखाना इन्तिजा मुद्दौला व नजीवुद्दौला द्वारा शाह को प्रस्तुत उस याचिका का अनुमोदन सूरजमल ने भी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि शाह अगर मल्हार के पुत्र

१. इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए राजा केशवराज पेशवा को लिखता है, "आमेर व जोधपुर के राजा तो अब्दाली के नौकर कहलाते हैं। उन्होंने ही उसे यह कहकर बुलाया कि हमें मराठों से छुटकारा दिलाओ, हम तुम्हारी नौकरी करते रहेंगे। वे अब्दाली से झगड़ नहीं सकते। एक केवल जाट है। परन्त वह अकेला क्या कर सकता है? पैसा देकर समझौता करके वह अपने मुल्क की रक्षा कर लेगा।" पेणवा दफ्तर, xx!, पत्र, १०१

२. गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० १७२

और रघुनाथराव के पगड़ीवदल भाई वज़ीर इमाद को तन्दी बनाकर अटक पार् भेज दे और इन्तिजाम को वज़ीर पद सौंप दे, तो वे सब मिलकर शाह को दो करोड़ रुपया देंगे। परिस्थितियों को देखते हुए और शक्ति सन्तुलन के विशाल अन्तर को ध्यान में रखते हुए सूरजमल आवश्यकता पड़ने पर धन देकर शाह से छुटकारा पाना चाहता था, किन्तु वह अन्य लोगों की भाँति कायरतापूर्ण समर्पण के पक्ष में नहीं था। इसीलिए उसने अपने साहसी पुत्र जवाहरसिंह को वल्लभगढ़ में तैनात करके स्वयं ने मथुरा के निकट मुडसान में डेरे लगाकर शाह की गतिविधियों पर नजर रखने का निश्चय किया।

२८ जनवरी को णाह ने दिल्ली में प्रवेश किया और शीघ्र ही रुपयों के लालच में नगरवासियों को लूटना शुरू कर दिया। जब नजीव ने उसे वतलायां कि न केवल सूरजमल जाट के पास अपार धन है, विल्क दिल्ली के अधिकांश सम्पन्न व्यक्तियों ने भी अपने सारे माल-असवाव के साथ उसके राज्य में शरण ले. रखी है, तो ३१ जनवरी को अब्दाली ने अपने दूत सूरजमल के पास इस सन्देश के साथ भेजे कि वह शाह के समक्ष उपस्थित होकर नजराना पेश करें और उसके झण्डे के नीचे सेवा करें। उसे यह भी कहा गया कि वह नागरमल सिहत दिल्ली के सम्पन्न शरणाथियों को तुरन्त लौटा दें। इस पर सूरजमल ने कूटनीतिक भाषा में निम्न उत्तर भेजते हुए शरणाथियों को लौटाने से इनकार कर दिया, ''जब अग्रणी जमींदार शाही दरवार में उपस्थित हो चुके हैं, यह गुलाम भी शाही देहलीज का चुम्वन करेगा। मैं राजा नागरमल और दूसरे लोगों को कैसे भेज सकता हूं जिन्होंने मेरे पास शरण पाई है ?'' सूरजमन ने सिध्ध की शतीं पर वातचीत के लिए

१. इन दो करोड़ रुपयों के भार के वहन के बारे में यह तय किया गया था— ५० लाख इन्तिजाम, ५० लाख सूरजमल, ५० लाख अमीर-उमरा और ५० लाख नगर निवासियों से लेकर दिया जायगा, देखें, पेशवा दफ्तर, जि० xxvII, पत्र, १६६ और जि० xxI, पत्र, ६६; अब्दुल रशीद, नजीबुद्दौला, पृ० ४७।

२. दिल्ली में प्रवेश के बाद रुएयों की वसूली के लिए जब अञ्दाली ने इमाद व् इन्तिजाम के घरों की तलाशी लेनी चाही, तो उन्होंने ऐसा न करने का निवेदन करते हुए कहा कि आप जाट के ऊपर प्रयाण करों, वहाँ से हम आपको पांच करोड़ रुपया दिलवाएंगे, देखें, पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र, १०५

३. दिल्ली कानिकल्स, पृ० ६१; गण्डासिंह, दुर्रानी, पृ० १७२: फ्रैंकलिन लिखता है कि दिल्ली में प्रवेश करते ही अद्दाली ने सभी राज्यों को पत्र भेजे कि वे आकर शाह को नजराना भेंट करों। ज'टों के अलावा सभी ने आज्ञापालन किया, अतः उनके (जाटों) विरुद्ध उसने हथियार उठाने का निश्चय किया, शाह आलम, पृ० ६

#### [ १३८ ]

आक्रान्ता के डेरे पर अपना दूत भेज दिया, साथ ही अफगान मन्त्री को दो लाख रुपये घूस में दिए, ताकि टालमटोल द्वारा कुछ समय निकाला जाय १ अद्दाली के विरुद्ध जाट-मराठा दृष्टिकोण

यद्यपि २१ जनवरी एवं १ फरवरी १७५७ ई० को अफगान सेना के विरुद्ध मराठा सेना के संघर्ष में जाट सैनिक टुकड़ी भी सिम्मिलित थी, किन्तु वह केवल अपने प्रदेश फ़रीदावाद की रक्षार्थ थी, जाट और मराठों में अभी तक कोई स्पष्ट समझीता नहीं था। २१ जनवरी की मुठभेड़ के पश्चात् भी अन्ताजी विशाल अफगान सेना के मुकावले अपनी छोटी सी मराठा सेना के साथ आक्रान्ता का साहसिक प्रतिरोध करने के निश्चय के साथ दिल्ली के निकट डटा रहा। साथ ही वह इस तथ्य को अलीभांति समझ गया था कि अब केवल जाटों के सहयोग से ही आक्रान्ता का प्रतिरोध और मराठा हितों की रक्षा सम्भव है। इसी उद्देश्य से अन्ताजी ने २१ जनवरी को अपने सुवेदार त्रिम्वयंक मुकुन्द को पत्र देकर सूरजमल के पास भेजा।

१ फरवरी को फ़रीदाबाद में जहान खान से पराजित होने के बाद ४ तारीख़ को अन्ताजी माणकेश्वर सूरजमल के पास मथुरा गया और उस पर इस बात के लिए बहुत दबाव डाला कि वे दोनों वापस लौटकर अफगान सेना पर संयुक्त आक्रमण करें। अनुभवी जाट राजा ऐसे अव्यवहारिक एवं विनाशकारी सुझाव से सहमत नहीं हो सकता था। उसने अन्ताजी को दो टूक उत्तर दिया, "ईरान का बादशाह ४०,००० फ़ौज लेकर हिन्दुस्तान आया और उसने हिन्दुस्तान की बादशाही जीत ली, तब तक एक ने भी उस पर गोली नहीं दागी और न एक भी मरातो फिर मेरी वया बात है, मैं उधर नहीं आ सकता।" सूरजमल जो यह जानता था कि अव्दाली का मुख्य लक्ष्य मराठे हैं और जब तक मुख्य मराठा सेना उत्तर में पहुँचकर अव्दाली से युद्ध करने का स्पष्ट निर्णय नहीं कर लेती, उसके पूर्व ही अन्ताजी की तुच्छ सेना के साथ शिक्तशाली अव्दाली को अपना शत्रु बना लेना राजनैतिक दृष्टि से अहितकर और जाटों के लिए विनाश का कारण वन सकता है। इसके अलावा मराठों, जिनके साथ

१. सरकार, पत्तन, ॥, पृ० ७१

२. २१ जनवरी १७५७ ई० को लिखा गया अन्ताजी का पत्र, एठले दफ्तर, 1, पत्र, ३०

३. पेशवा दपतर, xxI, पत्र, हह

४. शेजवल्कर की यह मान्यता तथ्यों के विपरीत है कि इस समय अव्दाली से अपने राज्य की रक्षा करने और दुर्गों को वचाने के लिए अन्ताजी के संरक्षण का सूरजमल ने पूरा-पूरा लाभ उठाया था। देखें, पानीपत : १७६१ (हिन्दी अनुवाद), पृ० ६१

उसकी शत्रुता चल रही थी, के व्यवहार के प्रति पूर्ण आश्वस्त हुए विना, तस्काल उनका पक्ष ग्रहण करके वह कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। किन्तू अन्ताजी ने अपनी ओर से जाट राजा को पूर्ण आश्वस्त करने का भरसक प्रयास किया। मराठों की विपरीत राजनीतिक परिस्थिति में अञ्चाली के आक्रमण की गम्भीरता को सही अर्थी में समझते हुए इस मराठा सरदार ने जाट मैत्री की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर जोर देते हुए रघुनाथराव को लिखा, ''सूरजमल ने ढाई महीने से मुइसान में मोर्चे लगा रखे है। हमने उसके घर में अपने आदमी रखे हुए हैं, और सुवेदार को उसके पास छोड़ रखा है, ताकि वह उसके पास मित्रता में बना रहे। उसे (सूरजमल) कह दिया है कि उसकी सरकार के सारे मामले तय कर देंगे। अव्दाली है, तव तक सूरजमल की हिम्मत नहीं कि वह दिल्ली की तरफ़ जाए, उसके पास पैसा भी वहुत है, इस कारण हिन्दुओं का परम द्वेषी (अव्दाली) उसे कभी छोड़ेगा नहीं।"" गुजाउदीला को मीरवख्शों की खिलअत भेजी, उसको यहाँ आने में एक महीना लगेगा । दोनों एक होने पर अपने लिए भारी हो जाएगे । जाट व गुजाउद्दीला अपनी-अपनी जगह फैंसे हुए हैं। इसलिए आपके आने के पहले ही यदि अन्दाली कूच करके निकल गया, तब भी पीछा करने के लिए आप दिल्ली जरूर आइए। बीच में जाटों में न फंसे।"

अन्ताजी के प्रयासों का फल सामने आया और सूरजमल ने अव्दाली के खतरे पर विचार विमर्श करते हुए इस मराठा सरदार की साफ़-साफ़ शब्दों में: वताया, अब्दाली ने मुझको पत्र लिखा कि भेंट व नजराना पेश करने आओ और अधिकृत प्रदेश को छाड़कर चाकरी करने आओ। किन्तु मैं न तो शाह के सामने उपस्थित होना चाहता हूँ और न ही उससे लड़ना चाहता हूँ। वकील भेजकर पैसों के बारे में वातचीत करने में मैंने १५ दिन निकाल दिए हैं। अगर आप दक्षिण से मराठा सेना के शीझ पहुँचने का भरोसा दिलाते हैं, तो मैं दरवार में लाख दो लाख राया खर्च करके कुछ और समय निकाल सकता हूँ। तव तक अगर आपकी फ़ौज आ जाती है, तो मैं उसका साथ देने को तैयार हूँ और अञ्चाली को एक कीडी पैसा भी नहीं देने वाला हूँ। यदि १५ दिन में आपकी फौज नहीं आई तो में उसे पैसा देकर समझौता करके उसकी चाकरी स्त्रीकार कर जूँगा

सूरजमल द्वारा व्यक्त किए इस स्वष्ट हिष्टिकोण और व्यवहारिक सुझाव पर मराठों ने ईमानदारी से अमल नहीं किया। जहाँ तक अन्ताजी माणकेश्वर का प्रश्न है, उसने इस अविध में लिखे गए पत्रों द्वारा पेशवा और रघुनाथराव को सही स्थिति से पूर्णतया अवगत करा दिया था और मराठा सेनाओं के शीघ्र पहुँचने के बारे में निरन्तर लिखता रहा। ऐसे ही एक पत्र में अन्ताजी पेशवा को सूचित करता है,

१. पेशवा दपतर, xx1, पत्र, १००

२. १० फरवरी १७५७ ई० को पेशवा को लिखा गया अन्ताजी का पत्र, पेशवा दपतर, xxI, पत्र, ६६

"स्रजमल अपना मुल्क छोड़कर किसी सुदृढ़ स्थान पर अपना मोर्चा लगाकर बैठेगा अथवा नजीव ख़ान के हाथ से पैसा देता है, यह देखना है। यदि श्रीमंत राजश्री दादा साहव वगैरह सरदार यहाँ जल्दी नहीं पहुँचते हैं और दो महीनों में जाट राजा का मामला तय हो गया और सब मिल गए तो वहुत बड़ा संकट हो जायगा।""" शमशेर बहादुर, नारोपन्त, गोविन्दपन्त की फ़ौज दस हजार और हमारी दस हजार इस प्रकार वीस हजार फ़ौज एकत्र होने पर भी जाट आज शिक्तशाली है। जाट को हमने बुलवाया, तो उसके प्रदेश की हम रक्षा करेगे। परन्तु यह सोचकर यदि हम पहले निकलते हैं, तो जाट का हमारा साथ रहना मुश्किल है। अन्तर्वेदी में यदि वह चला गया तो भी ठीक होगा। यदि सब तमाशा देखने लग गए तो सारा तमाशा ही हो जायगा, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है। यदि सूरजमल पैसा देकर उसका नौकर नहीं होता है, तो हम उससे मिलकर एक महीने तक रोकने की कोशिश करेंगे, जब तक कि श्रीमंत सरदार आ जाय। यदि जाट ने धीर धारण न किया और वह जाकर मिल गया तो फिर हमारी ताकत कब तक चलेगी? हम कितनी देर तक रोके रहेंगे?"

दूसरी ओर रघुनाथराव इस सारी स्थिति से अवगत होने के वावजूद अपने पन्नों में अव्दाली के विरुद्ध प्रतिरोध की किसी स्पष्ट योजना के अभाव में केवल जाट को रोके रखने की वात लिखता रहा और स्वयं दिल्ली पहुँचने में विलम्ब करता रहा । वाट राजा द्वारा वाद में किए गए अव्दाली के सफल प्रतिरोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि रघुनाथराव शीध्रतापूर्वक आगे वढ़ता और ईमानदारी के साथ जाटों के सहयोग से विदेशी आकान्ता का मुकावला करता, तो देश को भयंकर विनाण एवं दुर्दशा से बचाया जा सकता था। किन्तु रघुनाथराव और होल्कर ने जानवूझकर आगे बढ़ने में देरी की, वयोंकि अव्दाली से युद्ध करने की उनकी इच्छा नहीं थीं। सम्भवतः उन्होंने यह सोच लिया था कि जब अव्दाली जाट वगैरह को कुचलकर चला जायगा, तब दिल्ली पहुँचकर वे आसानी से अपने

१. पेणवा दफ्तर, xx1, पत्र, १०५

२. २८ मार्च (१७५७ ई०) को, जिस दिन जाट प्रदेश से शाह की सेनाओं की वापसी हुई, रघुनायराव ने वापू हिंगणे को, जो उस समय भरतपुर दुर्ग में शरण लिए हुए था, लिखा "शाह के विरुद्ध सूरजमल वलपूर्वक डटा हुआ है, इस वाल से हमें प्रसन्तता है। हमारा जाट और अन्य राजे रजवाड़ों को मिलाकर पठानों से मुकावला करने का विचार हैं। इतनी फ़ीज जमा होने में एक महीना लग जायगा, उस समय तक तुम जाट को उत्साहित करके उससे अच्छा मेशजोल रखना" इस वक्त हम जयपुर के तालुके में आ गए हैं।" हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र, १६५

## [ 888 ]

राजनैतिक विरोधियों को परास्त करके साम्राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ले सकेंगे।

#### अब्दाली का जाट विरोधी अभियान

फरवरी के तीसरे सप्ताह में जब अब्दाली जाटों पर आक्रमण का निश्चय कर चुका था, चारे की तलाश में गए उसके एक अग्रिम सैन्य दल पर जवाहरिसह ने पाँच-छः हजार सवारों के साथ वल्लभगढ़ से निकलकर आक्रमण किया और १५० घोड़े छींनकर ले गया। यह सुनकर कुद्ध शाह ने उसी रात्रि को अब्दुल समद ख़ान को तुरत्त घटना स्थल की ओर भेजा। उसे निर्देश दिया गया कि वह एक या दो कोस दूर घात लगाकर रहे और वहाँ से एक सौ सवार शत्रु के निरुद्ध सम्पर्क साधने के लिए भेजें, तब पीछे हटकर युद्ध करते हुए उन्हें उस छिपे स्थान तक ले आए। इस प्रकार से जवाहरिसह लगभग पूरी तरह से जाल में फँस गया, उसके अनेक व्यक्ति मारे गए और छींना हुआ कुछ हिस्सा वरामद हो गया। किन्तु जाट राजकुमार चतुराई से इस उलझन से बाहर निकलकर वल्लभगढ़ के दुर्ग में जा पहुँचा। अफगान सैनिकों ने अनेक गाँवों को नष्ट किया और ५०० सिरों के साथ दिल्ली लीटे।

#### वल्लभगढ पर अधिकार

२२ फरवरी को अहमदशाह ने जाटों पर आक्रमण के लिए दिल्ली से कूच किया। दो दिन उसने ख़िष्ठावाद पड़ाव किया, जहाँ इमाद उसके साथ हुआ। वदरपुर होते हुए २६ फरवरी को शाह वल्लभगढ़ के निकट पहुँच गया। रे ऐसा लगता है कि पहले शाह का विचार सीधे मथुरा की तरफ़ निकल जाने का था, किन्तु २६ तारीख़ की रात्रि को जब जाटों ने शाह की सेना पर हमला करके अनेक लोगों को मार डाला और घायल कर दिया, तो अब्दाली ने वल्लभगढ़ को जीतने का निश्चय किया। उसे इसी रात्रि को अब्दाली ने अपने सेनापित जहान ख़ान और नजीव को बीस हजार सेना के साथ, इस निर्देश के साथ आगे रवाना किया कि "इन दुष्ट जाटों के प्रदेश को रींद डालो। उनके प्रत्येक कस्वे और जिले को लूटो और लोगों को मीत के घाट उतार डालो। हिन्दुओं के पवित्र नगर मथुरा को तलवार से बिल्कुल साफ़ कर दो। आगरा तक एक भी स्थान मत छोड़ो।" शाह ने अपनी सेना को एक सामान्य आदेश दिया कि वे जहाँ भी पहुँचे, खूव लूटें और मारें। लूट की सम्पत्त उनकी मानी जायगी और काफ़िरों के सिर काटकर लाने वाले को प्रति सिर पाँच रुपये दिए जाएँगे। अ

१. कातूनगो, जाट, पृ० ६८-६६; गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० १७३

२. दिल्लो क्रानिकल्स, पृ० ६७; तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० १०३ अ

३. वही, पृ० ५५; वही, पृ० १०३ व

४. गुलाम हसन सामिन, हालात-ए-अहमदशाह अञ्दाली, इरविन कृत अँग्रेजी अनु-वाद, इण्डियन एण्टीक्वेरी १६०७ ई०, पू० ५८-५६

जवाहरसिंह, जो २८ फरवरी की रात्रि को क़िले में पूनः दाखिल हो गया था, के नेतृत्व में जाटों ने वहत वहादूरी से क़िले की नक्षा की। जाटों के शीर्य और साहस को देखकर शाह भी ठिठका। उमने चार हजार मुगलों को याह्या खान के नेतृत्व में शाही तोपखाना लाने के लिए दिल्ली भेजा और स्वयं ने वल्लभगढ़ के घेरे का निर्देशन किया। अफगान आकान्ता के पास पाँच उन्नत नालमुख वाली तोपें थी, जिनसे एक विशेष किस्म का गोला वरसाया जाता था। लोहे के दो अर्द्ध गोले परस्पर ढले हुए होते थे, जो भूमि पर गिरते ही खुल जाते थे। इन पांच तोपों के कीण निरन्तर बदलकर दुर्ग पर ऐसी विनाशक अग्निवर्ण की गई कि उन्होंने दुर्ग प्राचीर से चलाई जाने वाली वन्दूकों और जम्बूरों पर पूर्ण नियन्त्रण पा लिया। तीन दिन के भीषण युद्ध के वाद जाटों का यह दुर्ग, जो उनके अपने सुदृढ़ दुर्गों में सबसे कमज़ीर था, अरक्षित हो गया। फलस्वरूप ३ मार्च की रात्रि को अंघेरे का लाभ उठाकर जवाहरसिंह किजिलवाश की वेशभूपा पहनकर खाई में उतर पड़ा और शाह के सैन्य दल के बीच से अपना रास्ता पारकर अपने कुछ साथियों के साथ यमूना की ओर वच निकला। ४ तारीख को प्रातःकाल अफगान सेना ने दुर्ग पर हमला करके अधिकार कर लिया और किले में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दुर्ग में उनको १२,००० रुपया नकद, सोने न्यांदी के वर्तन, १४ घोड़े, ११ ऊंट और भारी मात्रा में अनाज तथा कपड़ों का भण्डार मिला । १

#### चौमुहा का युद्ध

अहमदशाह अव्दाली के दिल्ली से रवाना होने की सूचना मिलने पर जवाहर्रीसह को मथुरा में तैनात कर सूरजमल डीग, कुम्हेर और भरतपुर के किलों की मोर्चावन्दी में लग गया था। २६ फरवरी की रात्रि को नजीव के निर्देशन में और जहान ख़ान के नेतृत्व में २०,००० अफगान सेना मथुरा के लिए रवाना हो चुकी थीं। सम्भवतः इसकी सूचना जवाहर्रीसह को मिल गई थी, अतः वह ४,००० जाट सेना के साथ आक्रमणकारियों का रास्ता रोकने के लिए मथुरा के द मील उत्तर में चौमुहा गाँव के वाहर पहुंच गया। मराठों ने हिन्दुओं की पवित्र नगरी की रक्षार्थ रक्त की एक वूँद भी नहीं वहाई। अन्ताजी माणकेश्वर, शमशेर वहादुर,

१. सामिन, पृ० ५८-५६; तारीखें आलमगीर सानी, पृ० १०३ व; तजिकरा ए इमाद, पृ० २४०; सियार, ॥, पृ० ३५२; गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० १७६; ४ मार्च को शाही तोपखाने की भारी तोपें बड़ी कठिनाई से घसीटकर जब दिल्ली दरवाजें तक पहुँचाई गई, तभी वल्लभगढ़ पर शाह के अधिकार का समाचार वहाँ पहुँच गया, देखें, दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ६८ और तारीखें आलमगीर सानी, पृ० १०५ अ

नारोशंकर आदि मराठा सरदार पहले ही आगरा की ओर पलायत कर चुके थे। पसम्भवतः रघुनाथराव के अनिश्चयात्मक रुख और जाटों के साथ किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में ये मराठा सरदार दक्षिण से नई सेना के आने के पूर्व युद्ध का कोई ख़तरा नहीं उठाना चाहते थे। परन्तु जाट किसानों ने दृढ़ निश्चय कर लिया या कि आक्रमणकारी उनकी लाशों पर होकर ही ब्रज में प्रवेश कर सकेंगे। २६ फरवरी को सूर्योदय से लेकर ६ घण्टे तक घोर संग्राम हुआ। अल्प संख्या में होते हुए भी जाटों ने प्राणों की बाजी लगाकर अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए और अनेकों घायल हुए। अन्त में वची-खुची जाट सेना के साथ जवाहरसिंह वल्लभगढ़ के दुर्ग में चला गया और अफगान विजेता ने मथुरा में प्रवेश किया।

#### मथुरा की लूटमार और नरसंहार

जदुनाथ सरकार के शब्दों में "हिन्दुओं का वेथलेहम आक्रान्ताओं के सामने निस्सहाय पड़ा हुआ था।" १ मार्च को प्रातःकाल अफगान सेना एकाएक आरक्षित मथुरा नगर में घुस गई, जबिक किसी को इसकी आशंका नहीं थी। वो दिन पूर्व खेली गई होली का रंग छूटा भी नहीं था कि हिन्दुओं के खून से श्रीकृष्ण की जन्मस्थली पुनः लाल हो गई। चार घण्टे तक लूट, हत्या व बलात्कार का नंगा नाच होता रहा। यहाँ के अधिकांश निवासी बाह्मण-पुरोहित वर्ग के थे, जिनमें प्रतिरोध की शक्ति नहीं थी। जो थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने अपने गुप्तांग दिखाकर पैगम्बर के अनुयायी होने का विश्वास दिलाकर, अपने प्राणों की रक्षा की। मूर्तियों को खण्डित करके गेंद की तरह पैरों से इधर-उधर उछाला गया। मथुरा नगरी होली की तरह जलने लगी। तीन हजार लोगों के रक्त से तृष्त होकर, नजीब को नगर निवासियों से एक लाख रुपया वसूल करने का आदेश देकर, जहान खान उसी रात्रि को वहाँ से कूच कर गया।

लूट और हत्या के बचे-खुचे कार्य को नजीव ने पूरा किया। तीन दिन तक उसके सैनिकों ने मकानों को खोद-खोद कर लूटा और अनेक पाशविक कार्य किए।

१. पेशवा दफ्तर, xxI, पत्र, १०७

२. तारीखे आलमगीर सानी का लेखक दोनों पक्षों के १०-१२ हजार सैनिकों के मारे जाने का उल्लेख करता है (पृ० १०६ अ), जो अतिशयोक्तिपूण लगता है। राजवाड़े द्वारा संग्रहित एक पत्र के अनुसार "जाटों की ५००० सेना मथुरा नगर में अब्दाली की सेना से बड़ी वीरता के साथ लड़ी। परन्तु शत्रु की अधिक संख्या के कारण हार गई। ३००० जाटों ने वीरगित प्राप्त की और २००० जाट भाग निकले।" मराठांच्या इतिहासांची साधनें, जि०।, पत्र, ६३; सज्जिकरा ए इमाद, पृ० २४०

वह वहुत सी सुन्दर स्त्रियों को पकड़कर ले गया। अनेक औरतों ने यमुना नदी और घरों के कुओं में कूदकर अपमान से वचने के लिए मृत्यु का सहर्ष आलिंगन किया। जो ऐसा न कर सकीं, उन्हें मृत्यु से भी अधिक दारुण दु:ख झेलना पड़ा। माताओं की चिल्लाहट, जिनके वक्षस्थलों से बच्चों को कूर सैनिकों ने हत्या के लिए छीन लिया था, और अपमानित स्त्रियों के आर्तनाद से जलती हुई गलियाँ पूँज उठी थीं।

गुलाम हुसैन सामिन के अनुसार, जो इस वीभत्स नरसंहार के लगभग १४ दिन वाद मथुरा गया था, "नरसंहार के वाद सात दिन तक जमुना का पानी लाल और फिर सात दिन तक पीला रहा। तट के समीप मैंने वैरागियों और साधुओं की अनेक कुटियाँ देखी। प्रत्येक कुटी में एक नर मुण्ड और एक मरी हुई गाय का सिर पास-पास रखे हुए थे। दोनों का मुख मिलाकर रस्से से बांधा गया था।" एक स्थान पर खण्डहरों के ढेर के बीच से रेंगता हुआ एक नंगधडंग व्यक्ति वाहर आया जो उपर्युक्त हत्याकाण्ड का णिकार था और अब तक उस हादसे से सम्मल नहीं पाया था, उसने गुलाम हुसैन के सामने खड़े होकर दीनतापूर्वक खाने के लिए कुछ मांगा। ११६ दिन वाद तक विद्यमान इस भयावह स्थिति से ही नरसंहार वाले दिन की भयानकता का अनुमान लगाया जा सकता है।

गोकुल और वृत्दावन में कत्लेआम

६ मार्च को जहान खान पूरे रास्ते लूट और हत्या का खेल खेलता हुआ मथुरा के ७ मील उत्तर में वृन्दावन जा पहुँचा ! यहाँ शान्त और निरपराध वैष्णव मक्तों का घोर संहार हुआ । सामिन ने यहाँ का वर्णन करते हुए लिखा है, "जहाँ कहीं टकटकी लगाओ, सिर्फ़ कटे हुए सिरों के ढेर नज़र आएँगे। भारी संख्या में पड़े हुए शवों और छितरे हुए खून के कारण मार्ग वहुत कठिनाई से ही निकल पाता है। एक स्थान पर जहाँ हम पहुँचे, हमने २०० मृत वच्चों का ढेर देखा। एक भी मृतक शरीर पर सिर नहीं था—हवा में सड़ान्ध और दुर्गन्ध इतनी थी कि मुँह खोलना व सांस लेना काफ़ी कण्टदायक था। वोलते समय प्रत्येक को अपने मुँह व नाक को कमाल से ढकना पड़ता था।

१. सामिन, पृ० ६०-६२; तारीखे आलमगीर सानी, पृ० १०६ अ एवं १०६ य; सियार, ॥, पृ० ३५२; पेशवा दफ्तर, जि० xx।, पत्र, १०७ तथा जि० xx॥, पत्र, १५२; राजवाड़े, ।, पत्र, ६३; सरकार, पत्तन, ॥, पृ० ७३-७४; कानूनगो, जाट, पृ० १०३-१०४; गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० १७७-७८

२. सामिन, पृ० ६२; इस हत्याकाण्ड से ब्रज का भक्त किव वृन्दावनदास किसी तरह से वचकर भरतपुर पहुँच गया। यहाँ रचे गए अपने काच्य 'हिर कला वेली' में उसने इस आक्रमण एवं विपत्ति का उल्लेख किया है, ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५१४

इस बीच अहमदशाह अब्दाली बल्लभगढ़ से मन्द गित से विचरण करते हुएं मुख्य सेना के साथ १५ मार्च को मथुरा पहुँचा। यहाँ मृत लोगों की दुर्गन्ध से वचने के लिए उसने जमुना पार करके पश्चिमी तट पर नगर से दक्षिण-पूर्व में छः मील की दूरी पर महावन में अपना शिविर स्थापित किया। उसके दो मील पश्चिम की ओर गोकुल स्थित था, जो बल्लभ सम्प्रदाय का आसन और नागा साधुओं का आश्रय स्थल था। धनलिप्सा में उसने सेना की एक टुकड़ी गोकुल को लूटने के लिए भेजी। नागा बैरागी भभूति लगाए त्रिशूल, चिमटों के साथ अपनी देव प्रतिमा की रक्षार्थ गोकुल के बाहर आ डटे। एक भीपण युद्ध में लगभग २,००० वैरागो इतने ही शत्रुओं का संहार करके वीरगित को प्राप्त हुए। जब बंगाल के सूबेदार के वकील जुगलिकशोर ने शाह को विश्वास दिलाया कि गोकुल एकमात्र नागा साधुओं का आश्रयस्थल है और उनके पास अधिक धन नहीं मिल सकता, तब अब्दाली ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और गोकुल बच गया व

#### आगरा की लूट

अव अव्दाली ने जहान खान और नजीव को लूट और नरसंहार के कार्य से डेरे में वापस बुलाकर धन प्राप्ति के लिए आगरा भेजा, जहाँ राजधानी व अन्य स्थानों के अनेक सम्पन्न लोगों ने शरण ले रखी थीं। अफगान नरेश की योजना थी कि मथुरा व आगरा से दोतरफा आगे बढ़कर जाटों के शक्तिशाली दुर्ग डीग कुम्हेर व भरतपुर को छीना जाय अथवा सूरजमल को बहुत बड़ा ख़िराज देने के लिए बाध्य किया जाय। संभवतः इसी समय उसने एक करोड़ रुपयों की मांग करते हुए सूरजमल को एक पत्र भी लिखा। २१ मार्च को प्रातःकाल जहान खान ने आगरा पर धावा बोल दिया। नगर के प्रमुख व्यक्ति उससे मिलने बाहर आए और निष्कृति धन के रूप में १ लाख रुपया देने का बादा किया। किन्तु जब निश्चित समय के भीतर धन एकत्र होना कठिन दिखाई पड़ा तो आक्रान्ता शहर में घुस पड़े और लूट तथा हत्या शुरू कर दी, जिसमें २००० व्यक्ति मारे गए। आगरा दुर्ग को लेने के अफगान सैनिकों के प्रयास मिर्जा सैंफुल्ला के उत्कृष्ट बचाव के कारण व्यर्थ रहे, जिसने दुर्ग की तोपों से गोलावारी का संचालन इतनी अच्छी तरह से किया कि आक्रमणकारियों का आगे बढ़ना असंभव हो गया। फिर भी जहान खान वसूली की आशा में आगरा में रुका रहा। वड़ी कठिनाई से स्थानीय अधिकारी

१. सामिन, पृ० ६१; महावन के शिविर एवं गोकुल पर आक्रमण के भ्रान्तिपूर्ण तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए देखें, सरकार, पतन, ॥, पृ० ७४ पा० टि० २; भाऊ वखर के अनुसार वृन्दावन (गोकुल होना चाहिए) में ८,००० वैरागी मारे गए (पृ० ३१); एक मराठा पत्र के अनुसार वैरागी सव काम आ गए, किन्तु गोकुलनाथ की प्रतिमा बच गई, राजवाडे, ॥, पत्र, ६३

वंगाल के जगत सेठ के मुनीम सामलदास से उसे एक लाख रुपया दिलवा सके। २३ मार्च को उसे शाह का एक अत्यावश्यक संदेश मिला, जिसमें उसे शीघ्र मथुरा पहुँचने के लिए कहा गया। इस कारण निष्कृति धन की पूर्ण वसूली किए विना ही जहान खान की तेना २४ तारीख को यहाँ से लौट गई। 9

#### अत्याचारों को विभीषिका

अव्दाली की सेनाएं जिधर से भी गुजरी, उधर ही अपनी ववंर पाशविकता की कर नियानियाँ पीछे छोड़ गई। दिल्ली से आगरा तक प्रत्येक गाँव उजड़ गया। रे साचं के शाह के लूटमार एवं कत्लेआम के आदेशानुसार प्रत्येक सवार लूट के मान को घोड़े पर लादकर उस पर लड़ कियाँ व दास विठा देता था। इनके ऊपर कटे हुए सिरों की गठरियाँ रख देते थे। फिर ये सिर भाने पर टाँग कर वजीर के सम्मुख पुरस्कारायं पेश किए जाते थे। इस प्रकार लूट और संहार नित्य हुआ करते थे। ये घटनाएं आगरा के तमाम रास्ते में होती रही तथा प्रदेश का कोई भी भाग इनसे नहीं वचा। इसी प्रकार प्रत्येक सैनिक ने अधिक से अधिक पशु इकट्ठें कर, उन पर लूट का माल लादा और सोना चाँदी के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं फैंक दी गई।

#### अब्दाली के जिविर में महामारी

जब निर्दोप लोगों पर अफगान कहर ढा रहे थे, तब प्रकृति ने अपना प्रकोप विखाया। माह का डेरा वृन्दावन से नदी के नीचे की ओर १३ मील की दूरी पर महावन में लगा हुआ था। अब भीपण गर्मी प्रारम्भ हो गई थी, इस कारण नदी (जमुना) का जल भी काफ़ी नीचे चला गया था। इसमें मारे हुए और आत्मघात करके मरे हुए लोगों की विना जली एवं अधजली लागों भरी हुई थीं, जिन पर तीन सप्ताह की सूर्य की प्रचण्ड गर्मी ने अपना प्रभाव दिखाया। ऊपरी स्थानों, वृन्दावन, मथुरा आदि स्थानों, जहां कत्लेआम हुआ था, की घोता हुआ नदी का जल अब्दाली

२. सरकार, पतन, ।।, पृ० ७६-७७; पेशवा दपतर, xx1, पत्र, १०६

सामिन, पृ० ६५; तारीखे आलमगीर सानी, पृ० १०६ अ; तारीखे मुजपफ़री
पृ० १२१; सियार, III, पृ० ३४२; पेगावा दफ्तर, xx1, पत्र, १११;
राजवाडे, 1, पत्र, ६३

२. तारी बोलमगीर सानी, पृ० ११४ व; वैण्डल लिखता है, "सूरजमल ने दूर से अपने प्रदेश व्रज की इस घोर विपत्ति को देखा। दुर्रानियों और रूहे लों की पाश्यविकता ने मिलकर इसे भस्मीभूत और रक्तरं जित कर डाला था। उन्होंने किसी पर दया नहीं की। इस अवसर पर आगरा नगर और उसके समीपस्थ स्थान ऐसे नष्ट कर डाले थे जैसे पहले कभी नहीं हुए। उसके करण चिह्न इस समय भी दिखाई देते है।" सरकार, पतन, ॥, पृ० ७६, पा० टि०

के डेरों में पहुँच गया। इस दूपित जल के परिणामस्वरूप महावन में हैजा फैल गया और प्रतिदिन १५० सैनिक मरने लगे। इमली, जिसका पानी हैजे में लाभदायक वताया गया, का भाव १००) रुपये प्रति सेर हो गया। घोड़ों का भी भारी नुक़सान हो रहा था। ऐसी स्थिति में वचे हुए सैनिक शीघ्र अपने घरों को लौटने के लिए चिल्लाने लगे। इससे अब्दाली विवश हो गया। उसने आगरा से जहान खन एवं नजीव को बुलाने के लिए तेज सवार रवाना कर दिए और मुग़ल सम्राट को मूचित किया कि वह बापस लौट रहा है।

#### सूरजमल का साहिसक एवं कूटनीतिक पत्र व्यवहार

जव व्रज में अपनी प्रजा पर अफगान सेना द्वारा भीषण अत्याचार हो रहे थे और अव्याची की करूर सेनाऐ विनाश की आंधी फैलात हुए साक्षात् मृत्यु की भांति निरन्तर सूरजमल की ओर वढ़ती जा रही थी, तब भी जाट राजा ने अपार धैर्य एवं साहस का परिचय दिया। जहाँ एक ओर उसने झाँसा देने और टालमटोल के लिए शत्रु के खेमे में दूत वार्ता जारी रखी, वहीं दूसरी ओर वह डीग, कुम्हेर और मरतपुर में जोरदार सैनिक तैयारियों भी कर रहा था। जब अव्याली की एक करोड़ रुपये माँग की चिट्ठी अाई, तब सूरजमल ने रूपराम कटारी से सलाह मशविरा किया। रूपराम ने अपने स्वामी से कहा. "देगी शत्रु (मराठ) नर्मदा पार करके आवें तब तक रुकना बहुत मुश्कल है। उसे (अब्दाली) मेजवानी के बतौर

तारीखे आलमगीर मानी, पृ० १०६ व एवं ११४ व; सामिन, पृ० ६४-६५;
 वैण्डल, पृ० ७६; सियार, ॥, पृ० ३५२

२. तारीखें आलमगीर सानी का लेखक इस तैयारी का विस्तृत विवरण देते हुए लिखता है, "सूरजमल जाट के पास चार किले वहुत ही मजबूत है, जिनकी दीवारे काफ़ी ऊँची और चौड़ी है। उनके चारों और इतनी गहरी खाईयाँ खुदवाई है कि जमीन से पानी उबलने लग गया था। उन चारों किलों के आसपास एक दूसरे किले इस तरह वनवाए कि वे परकोटे की तरह उन चारों किलों को वीच में रखते थे। अन्दर से वाहरी किलों पर पहुँचने के पूर्व दो तीन कोस की दूरी पर मरहले (पड़ाव) तैयार किए और वहाँ पर रहकलें, वन्दूकची, सवार, सामान, उठाने वाले मजदूर आदि तैयार रहते। किलों के अन्दर अन्त, घी, तेल और घोड़ों के लिए इतना चारा इकट्ठा किया कि कई वर्षों तक चलता रहे। युद्ध सामग्री, बड़ी व छोटी तोपे, रहकलें, सीसा, वारूद वर्गेरह इतना जमा किया कि दुर्भाग्य से अगर कोई विशाल सेना चारों किलों का घेरा डाल दे, जिसका सोचना विचारना भी समझ के बाहर है, तो वर्षों के घेरे के वावजूद उन किलों को लेना कठिन है।" तारीखें आलमगीर सानी, पृ० ११४ अ

दस लाख रुपया दे दिया जाय । अगर वह इन्हें स्वीकार कर ले तो उत्तम अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए । तव तक शत्रु अपने दरवाजे पर पहुँच जाऐंगे।"

जव अब्दाली मथुरा के उत्तर में लगभग १६ मील पर शेरगढ़ पहुँचा, तो उसने सूरजमल से जो कुछ भी प्राप्त हो सके, लेने का अन्तिम प्रयास किया। उसने वंगाल के सेठ जुगल किशोर और एक अफगान अधिकारी को एक धमकी भरे पत्र के साथ सूरजमल के पास भेजा कि अगर उसने नजराना पेश करने में निरन्तर टालमटोल की तो डीग, कुम्हेर और भरतपुर के उसके तीनों दुर्ग भूमिसात् करके धूल में मिला दिए जाऐंगे और उसके प्रदेश की जो भी दुर्गति होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। किन्तु जाट राजा भयभीत नहीं हुआ। उसने कूटनीतिक शब्दों में उत्तर भेजकर अपने साहस एवं सूझवूझ का परिचय दिया। सूरजमल ने लिखा: "हिन्दुस्तान के साम्राज्य में मेरी कोई महत्वपूर्ण स्थित एवं शक्ति नहीं है। में रेगिस्तान में रहने वाले जमींदारों में से एक हूँ और मेरी इस महत्वहीनता की वजह से, इस युग के एक भी सम्राट ने मेरे मामलों में हस्तक्षीप करना उपयोगी नहीं समझा। अब आपके समान एक शक्तिशाली सम्राट ने मुझ से युद्ध के मैदान में आमने सामने मिलने एवं विरोध करने का निश्चय किया है। अपनी सेनाओं को एक मामूली व्यक्ति के विरुद्ध लाना, यह अकेला कार्य ही शाह की महानता एवं प्रतिष्ठा के लिए अपयशकारी होगा और (लोकानुमान में) मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक होगा तथा स्वयं मेरे लिए गर्व का विषय होगा। दुनियाँ यह कहेगी कि अत्यधिक भयग्रस्त होकर ईरान व तूरान के सम्राट ने एक अपने जमींदार के विरुद्ध अपनी सेनाओं का प्रयाण किया। अकेले ये शब्द ही ताज प्रदान करने वाले आप महामहिम के लिए लज्जा का विषय होंगे। इससे भी बढ़कर प्रश्न यह है कि अन्तिम परिणाम अनि-श्चितता से पूर्णतया मुक्त नहीं होगा। अगर इस सारी शक्ति एवं सामग्री के साथ आप मुझ जैसे कमज़ोर व्यक्ति को नष्ट करने में सफल हो जाते हैं, तो आपको क्या यश प्राप्त होगा ? (मेरे वारे में) वे केवल यहीं कहेंगे, 'उसे दुर्वल व्यक्ति की क्या शक्ति और स्थिति थी ?' किन्तु अगर दैवी निर्णय से, जो किसी की भी ज्ञात नहीं है, घटनाएँ दूसरा मोड़ ले लेती हैं, तब क्या होगा ? आप महामहिम के वहादुर सैनिकों ने ग्यारह वर्षों के दौरान जो शक्ति और गुरुता हासिल की है वह एक क्षण में लुप्त हो जायगी।

"यह आश्चर्य का विषय है कि आप जैसे विशाल हृदय महामहिम ने इस छोटी सी संमावना पर विचार नहीं किया और इस सारी मण्डली तथा विशाल सेना के साथ आपने इस साधारण एवं महत्वहीन अभियान पर कष्ट उठाया। जहां तक करलेआम और मेरे तथा मेरे प्रदेश के विनाश के लिए जारी किए गए हिंसा एवं

१. भाक वखर, पू॰ ३७

धमकी भरे आदेश का प्रश्न है, योद्धाओं को उस हिसाव पर कोई भय नहीं है। यह भलीभाँति ज्ञात है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षणभंगुर जीवन में विश्वास नहीं रखता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जीवन की पचास सीढियाँ पार कर पुका हूँ और शेप के लिए कुछ भी नहीं जानता हूँ। इससे वड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता कि मैं शहादत के घूँट का पान करूँ, जो जल्दी या देर से बहादुर सैनिकों को योद्धाओं की कर्मभूमि में करना है, और यादगार के रूप में युग के इतिहास पुष्ठों पर मेरा तथा मेरे पूर्वजों का नाम रह जायगा कि एक साधारण किसान इतने वड़े शक्तिशाली सम्राट से, जिसने शक्तिशाली राजाओं को अधीन वनाया, वरा-बरी से लड़ा और लड़ते हुए मारा गया। और ऐसा ही दृढ़निश्चय मेरे विश्वसनीय साथियों एवं अनुयायियों के हृदय पटल पर अंकित है। फिर भी अगर मैं आपके दैवी दरवार की देहलीज पर उपस्थित होने का निण्चय करूँ तो मेरे मित्रों का सम्मान मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। इन परिस्थितियों में न्याय के स्रोत आप महामहिम अगर मुझे क्षमा कर दें, जो एक तृण के समान ही कमजोर है, और अपना ध्यान अधिक महत्व के अभियान की ओर परिवर्तित करें तो आपके गौरव एवं प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होगा।

"आपके कोध का कारण मेरे तीन किलों, जो आप महामना के सरदारों के द्वारा मकड़ी के जाले की भाँति कमजोर माने गए है, के बारे में सच्चाई का पता तो वास्तिविक संघर्ष के बाद ही चलेगा । ईश्वर कृपा से वे सिकन्दर के परकोटे की तरह अपराजित सिद्ध होंगे ।'' भे

१. तजिकरा ए इमाद, पृ० २४३-४५; गण्डासिंह, दुर्रानी, पृ० १८१-८३ कद्रतुल्लाह अपने ग्रंथ जाम-ए- जहांनुमा में सूरजमल जाट और अहमदशाह अब्दाली के इस पन्न व्यवहार को इस प्रकार सिक्षप्त रूप मे लिखता है ''अपने विशाल कोप, सुदृढ़ दुर्गो, असंख्य सेना और भारी मात्रा में युद्ध सामग्री के कारण सूरजमल काप, सुदृढ़ दुगा, असख्य सना आर भारा मात्रा म युद्ध सामग्रा क कारण सूरजमल ने अपना स्थान नहीं छोड़ा और अपने को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने शाह के दूत को कहा 'आपने अभी तक भारत नहीं जीता है। अगर आपने एक अनुभव हीन बच्चे (इमाद उल मुल्क गाजीउद्दीन), जो दिल्ली पर अधिकार रखता है, पर नियन्त्रण कर लिया है तो इसमें गर्व की क्या वात है ? अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा है तो मुझ पर आक्रमण करने में देरी क्यों ?' जैसे ही शाह समझौतावादी हुआ तो जाट का गर्व एवं अक्खडपन बढ़ा और उसने कहा 'मैंने इन दुर्गों पर भारी मात्रा में धन खर्च किया है। मेरे साथ युद्ध करके शाह मुझ पर यह कृपा कर सकता है, तािक दुनियाँ भविष्य में याद रख सकें कि विलायत से एक बादशाह ने आकर दिल्ली जीती, किन्तु एक साधारण जमींदार के विरुद्ध वह असहाय रहा था।' जाट दुर्गों की शक्ति के भय से शाह पुनः लौट गया और दिल्ली जाकर मुहम्मदशाह की पुत्री के साथ स्वयं का तथा आलमगीर द्वितीय की पुत्री का अपने पुत्र के साथ विवाह करके कन्धार लौट गया।'' गण्डासिंह की अहमदशाह दुर्रानी (पु० १८३, पा० टि०) से उद्धत। (पृ० १८३, पा० टि०) से उद्धृत ।

फिर भी, शाह किसी तरह से लीट जाय, यह सोचकर सूरजमल ने पाँच लाख ह्या अव्दाली और दो लाख रूपया वकील को देना स्वीकार किया। कुल सात लाख रूपयों का करार जाटों ने जुगलिकशोर की उपस्थिति में किया। सूरजमल ने, जिसे संभवतः इस समय अफ़गान डेरों में फैली महामारी और उससे उत्पन्न अव्दाली की विवशता की सूचना मिल चुकी थी, यह शर्त रखी कि शाह की सेनाओं के दिल्ली लीट जाने पर आधा धन और दिल्ली से आगे प्रयाण करने पर शेप धन दिया जायगा। जाट राजा ने जुगलिं शोर अफ़गान दूत को अपने पास बनाए रखा

#### अब्दाली की निराशाजनक वापसी

जब अहमदशाह ने देखा कि उसकी विशाल सेना और जाट प्रदेश की भीषण तवाही से अधिचलित जाट राजा अभी भी साहस एवं दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा है, तो उसने यह सोचकर कि इन दुर्गों को लेने में काफ़ी समय लग सकता है, और महामारी का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा रहा है, सूरजमल के उपयुंक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और तुरन्त दिल्लों के लिए लौट पड़ा। २ २७ मार्च को शाह की वापसी शुरू हुई और २६ मार्च तक जाट प्रदेश शश्रु सेना से खाली हो गया। 3 इस प्रकार सैनिक दृष्टि से जाटों के विरुद्ध अटदाली का यह अभियान असफल रहा। वह न तो जाट राजा को घुटने टेकने के लिए विवध कर सका और न ही उसकी सैनिक शिक्त अथवा चार सुदृढ़ दुर्गों को किसी प्रकार की हानि पहुँचा सका। उसका अभियान केवल दो चार करवों पर अधिकार करने और नागरिक आवादी की लूट तथा हत्याकाण्ड तक सीमत रहा। इस प्रकार भारतीय मैंदानों में गर्मी आ जाने और दक्षिण से मराठा सेना के पहुँचने तक प्रतीक्षा करने की सूरजमल की युक्ति काम कर गई।

१. पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र, १११; भाऊ वखर के आधार पर कानूनगो ने लिखा है कि दस लाख रुपयों के भुगतान का समझौता हुआ था (जाट, पृ० १०६)। किन्तु इस सम्बन्ध में रघुनाथराव को लिखा गया अन्ताजी का उपर्युक्त पत्र अधिक प्रामाणिक जान पड़ता है जिसमें समझौते का स्पष्ट वर्णन किया गया है।

२. तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० ११४ वः सियार, 111, पृ० ३५२; २८ मार्च को कलन्दर खान अव्दाली का एक पत्र लेकर यह कहते हुए सम्राट के सम्मुख उपस्थित हुआ कि उसने जाटों के विरुद्ध अपना अभियान स्थगित कर दिया है और इस रास्ते से लीट रहा है, तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० १०६ व

३. सामिन, पृ० ६४

४. कानूनगो, जाट, पृ० १०६

कुछ समय तक तो अन्दाली की गतिविधियों को संदिग्ध मानकर सूरजमल ने उसके वकीलों से वार्ता जारी रखी। दिल्ली से शाह की सेना के प्रयाण कर जाने पर सूरजमल के द्रतगामी ऊँट सवारों ने लौटकर अपने स्वामी को अब्दाली के निश्चित रूप से अपने देश के लिए रवाना होने की ग्रुभ सूचना दी। इस पर जाट राजा ने एक कौड़ी दिए विना तत्काल अफगान दुतों को, जिन्हें अव्दाली सात लाख रुपयों की वसूली के लिए छोड़ गया था, दुर्ग से वाहर निकाल दिया और वहुत प्रार्थना करने पर उन्हें दिल्ली तक सुरक्षित पहुँचाया। जूट का माल लादने के लिए पशुओं की कमी पड़ जाने के कारण, अब्दाली जो तोपखाना जाट दुर्गों को जीतने के लिए लाया था, पीछे छोड़ गया, जिसे जाट अपने दुर्ग में ले गए। सूरजमल ने तुरन्त ही खाली किए गए स्थानों पर सेना भेजकर, पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 3 यही नहीं, जब उसे यह सूचना मिली कि लाहीर की ओर बढ़ते हुए अब्दाली की सेना को आला जाट ने रोककर जूटमार की तो जूट की अभिलाषा में सूरजमल ने भी तुरन्त सेना इकट्ठी कर अब्दाली का पीछा करना शुरू किया, परन्तु संभवतः उसने विचार वदल दिया था।

#### जाट-मराठा समझौता

अहमदशाह अब्दाली के जाट राज्य पर आक्रमण से दो वातें उभर कर सामने आई। एक तो यह कि जाट राजा सूरजमल ने विदेशी शत्रु की अपेक्षा देशी शत्रु के साथ सहयोग को प्रधानता दी। ४ फरवरी को मथुरा में अन्ताजी माणकेश्वर से वातचीत और मार्च में वापू महादेव हिंगणे (जब वह भरतपुर दुर्ग में ही प्रवास कर रहा था) के साथ निरन्तर वार्तालाप के विषयों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि सूरजमल मन, वचन और कर्म से अब्दाली के विरुद्ध मराठों के साथ मिलकर लड़ने को तैयार था। प्रदूसरी वात यह हुई कि अव्दाली के विरुद्ध जाट राजा ने जिस धैर्य, साहस एवं कूटनीतिक चातुर्य का परिचय दिया, उस कारण मराठे भी जाट शक्ति का लोहा मान गए और स्वयं पेशवा ने निरन्तर अपने सरदारों को यह सख्त हिदायत दी कि वे किसी भी हालत में जाटों से शत्रुता मोल न लें। ह इन परिस्थितियों में जाट-मराठा समझौता वनिवार्य था।

पेशावा दफ्तर, ॥, पत्र, ७२; तारीख़े आलमगीर सानी के अनुसार भी सूरजमल ने अन्दाली को कुछ भी नहीं दिया (पृ० ११४ व)।

पेशवा दपतर, 11, पत्र, ७१ ₹.

तारीखे आलमगीर सानी, पू० ११७ व एवं ११८ व ₹.

पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र, ११६ ٧.

ሂ.

पेशवा दफ्तर, xx 1, पत्र, ६६; हिंगणे दफ्तर 1, पत्र, १६५ । पेशवा वालाजी वाजीराव ने रघुनाथरात को लिखा "अव्दाली बहुत जल्दी दिल्ली के उस ओर चला गया इसलिए मैं जल्दी चिद्ठी लिख रहा हूँ।"""

राजपूताना में पहुँचने पर रघुनाथराव ने मई १७५७ ई० में सखाराम वापू के नेतृत्व में अग्रिम मराठा सेना आगरा की ओर रवाना कर दी। जाट दुर्ज वर के निकट पहुँचने पर मराठों ने सूरजमल से चौथ की मांग की। जाट राजा ने इस विषय पर वातचीत करने के लिए रूपराम कटारी को मराठा डेरे में भेज दिया। आगरा पहुँचने पर विट्ठल सदाशिव और अन्ताजी माणकेश्वर भी इस वार्ता में शामिल हो गए थे। दोनों पक्षों में इस वात पर तहमति हो गई कि आगरा जिले में और दोआव की पश्चिमी सीमा पर दनकौर आदि इलाक़े, जिन पर सूरजमल ने अधिकार कर लिया था, वे उसके पास रहने दिए जाए। सूरजमल ने १७५४ ई० की युद्धक्षति की शेव राशि के भुगतान का वचन दिया। उसने दोआव में मराठा विस्तार में वाधा न डालने का आश्वासन भी दिया, इससे मराठों को अपने पीछे का भय नहीं रहा और उन्होंने तेजी से दोआव पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किन्तु जब सूरजमल ने आगरा सूबे, जिसकी सूबेदारी और नायव सूबेदारी पेशवा ने मल्हार होल्कर तथा विट्ठल सदाशिव को दे रखी थी, पर अपने पूर्ण प्रशासनिक अधिकारों का दावा किया, तो विट्ठल सदाशिव ने पेशवा की इच्छा जानने तक रूपराम कटारी को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। व

इस प्रकार जाट-माराठा समझौते की वजह से अव्दाली के लौटने के गीघ्र बाद ये दोनों शक्तियाँ अपने अपने प्रदेशों पर अपने अधिकारों की पुर्नस्थापना करने में सफल रही। इस समझौते के बाद मराठों द्वारा नजीव से बदला लिये जाने के मामले में सूरजमल ने इसी कारण अहस्तक्षेप की नीति अपनाई।

## सूरजमल और वज़ीर के बीच समझौता

महमदशाह अन्दाली ने दिल्ली छोड़ने के पूर्व आलमगीर दितीय को पुनः

१. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० १२४ व; पेशवा दफ्तर, 11, पत्र, ७६, जाटों के साथ मराठों के आर्थिक मामले रूपराम के माध्यम से ही तय होते थे। २१ जुलाई १७५८ ई० के एक पत्र से पता चलता है कि रघुनाथराव ने रूपराम से ३५०० रुपये (जो इस युद्धक्षति की राशि का अंश प्रतीत होता है) वेतन के भुगतान के लिए आगरा में रामचन्द्र कृष्णराव को दिलवाए थे, चन्द्रचूह दपतर, 1, पत्र, ४५

२. रघुनाथराय को लिखा गया विट्ठल सदाणिय का पत्र, २७ मई १७५७ ई०, पेशवा दफ्तर, xxvII, पत्र, १५६

सम्राट और इमाद उल मुल्क गाजीउद्दीन को वजीर का पद प्रदान कर दिया था। एक वर्ष वाद जून १७५८ ई० में रघुनाथराव और मल्हार राव होल्कर के नेतृत्व में मुख्य मराठा सेनाएं अपना कार्य पूरा करके दक्षिण को लौट गई थीं। इस दौरान नजीवुद्दीला को दिल्ली से निकाल बाहर कर दिया गया था और वजीर इमाद पुन: शक्तिशाली होकर राजधानी में सम्राट के विरुद्ध पड्यन्त्रों में लिप्त हो गया। यही नहीं, उसने भावी मुगल सम्राट अली गौहर (शाह आलम) को भी नहीं वख्शा और साल भर तक उसके पीछे पड़ा रहा।

यद्यपि इमाद के प्रति सूरजमल के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, किन्तु अव्दाली के विरुद्ध जाट प्रतिरोध को देखकर इमाद सूरजमल के प्रति नरम हो गया था। जब १ जून १७५८ ई० को विट्ठल सदाणिव के साथ अली गौहर भटकते हुए पटौदी पहुँचा और सूरजमल ने अपने पुत्र रतनसिंह को उसके पास भेंट देकर स्वागतार्थ भेजा तो वजीर घवरा गया। अगले ही दिन वजीर ने नागरमल को सूरजमल के पास यह समझाने के लिए भेजा कि दह शाह आलम का समर्थन न करें। ३ जून को नागरमल पलवल में सूरजमल से मिला और इस सम्बन्ध में वार्ता हुई। द तारीख को नागरमल सूरजमल का जवाव लेकर उसके पुत्र नाहरसिंह के साथ दिल्ली लौटा। यद्यपि जाटों और वजीर के बीच सम्पन्न समझौते का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, परन्तु यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि इस समय वजीर और सूरजमल के बीच किसी तरह का समझौता हो गया था और जाट राजा ने शाह आलम का समर्थन करने से अपने हाथ खींच लिए थे। र

इस प्रकार हम देखते हैं कि १७४८ ई० के अन्त में जब नजीव और

१. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० १७५

२. तारीखे आलमगीर सानी, पृ० १७६ व; ३ जून को ही अन्ताजी माणकेश्वर रघुनाथराव को लिखता है, ''नागरमल और दलेलसिंह की विट्ठल सदाशिव तथा सूरजमल के साथ सहमति हो गई है। नागरमल के मन में यह है कि विट्ठल स कोशिश करके शाहजादे को सूरजमल के सुपुर्द करके स्वयं मध्यस्थ बनकर झगड़े को बढ़ाता रहे। पेशवा दफ्तर, xxI, पत्र, १६०

<sup>,</sup> ३. तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० १७६ व

४ तारीत आलमगीर सानी से इस अनुमान की पुष्टि होती है, जिसमें लिखा है कि कुछ समय बाद (मार्च १७५६ ई०) बजीर ने शाह आलम के विरुद्ध सूरजमल की सैन्य सहायता प्राप्त करने के विचार से बादशाहजादा हिदायत बख्श को आगरा की तरफ़ भेजा था (पृ० २०२ व)।

सम्राटे एक बार फिर अन्दाली को सामन्त्रित कर रहे थे, तव जाट-मराठा एवं जाट-वजीर समझौते के कारण हिन्दुस्तानी णक्तियों का नया समीकरण तैयार हो रहा था।

१. मुंशी विहारीलाल लिखता है कि जब (अगस्त १७५७ ई०) मराठा सेनाओं ने राजधानी दिल्ली में नजीव को घेर लिया, तभी नजीव ने अहमदशाह अब्दाली को लिखा, "दक्षिणी मराठों ने मुझे घेर लिया है। अगर आप अपने जातीय बन्धुओं को बचाना चाहते हैं तो आवें।" अहवाल-ए-नजीबुद्दोला, पृ० ४-५, जदुनाथ सरकार कृत अंग्रेजी अनुवाद, इस्लामिक कलचर, अवतुवर १६३६ ई०

# पानीपत का तीसरा युद्ध और सूरजमल (१७५६-१७६१ई०)

# पानीपत का तीसरा युद्ध और सूरजमल (१७५६-१७६१ ई०)

१७५६ ई० के प्रारम्भ में दत्ताजी सिन्धिया के नेतृत्व में मराठों की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए, जब उसने होत्कर समर्थक इमाद और नजीव के विरुद्ध कठोर व्यवहार की नीति अपनाई। पंजाब को पुनिवजय करके दत्ताजी मई में दिल्ली के निकट आया, तो उसने इमाद को वजीर पद छोड़ देने अन्यथा युद्ध की चेतावनी दी, किन्तु किसी तरह से दिल्ली मराठा आक्रमण से वच गया। परन्तु नजीव के प्रति दत्ताजी के मन में जो भयंकर होप एवं घृणा भरी हुई थी, उसकी आग ने घातक रूप ले लिया। जुलाई में गुकरताल में मराठों ने नजीव को घर लिया, किन्तु चतुर रूहेले सरदार ने अगले चार महीने तक मराठा सेना का युक्तिपूर्वक सामना किया। इस वीच नजीव ने गुजाउद्दौला के साथ-साथ सूरजमल से भी सहायता प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया। दूसरी ओर दक्ताजी एवं जनकोजी सिन्धिया ने भी सूरजमल से सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की।

इस समय सूरजमल के मित्रों, विशेष रूप से माधोसिंह का उस पर इस वात के लिए वहुत दवाव पड़ा कि वह शुजाउद्दीला को बजोर बनाने और मराठों को नर्मदा पार खदेड़ने के अपने पुराने प्रस्ताव पर अमल करे, ' किन्तु अब सूरजमल के दिष्टिकीण और राजनैतिक परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब्दाली के पिछले आक्रमण के दौरान नजीव का चरित्र भी खुलकर सूरजमल के सामने आ चुका था और अब्दाली के लौटने के धाद मराठों से हुए समझौते के कारण, जिसके वाद मराठों ने सूरजमल को नाराज करने अथवा जाट राज्य के हितों को

१. ड्रापट खरीता, दीवान नन्दलाल द्वारा राजा सदाणिव को, आध्विन णुक्ला ६ वि० सं० १८१६ (२७ सितम्बर १७५६ ई०); इसके पूर्व जब सूरजमल माधोसिह से मिलने २४ मार्च १७५६ ई० को जयपुर गया, तब अपने लम्बे प्रवास (६ अप्रैल तक वह वहाँ पर रुका रहा) के दौरान भी इस विषय पर बातचीत हुई होगी, यह अनुमान करना असंभावित नहीं, देखें, दस्तूर कौमवार, जि० ४॥, पृ० ५७४-७६ एवं ५६६

हानि पहुँचाने वाला कोई कार्य नहीं किया, सूरजमल ने सिन्धिया की सहायता करने का निश्चय किया, ताकि वह कुम्हेर के घेरे के दौरान जयप्पा सिन्धिया द्वारा संकट में की गई उसकी सहायता के ऋणभार से भी मुक्त हो सके।

#### सूरजमल द्वारा दत्ताजी की सहायतार्थ सेना भेजना

३ नवम्बर (१७५६ ई०) को गुजाउद्दीला की अग्निम सेना ने गुकरताल के निकट पहुँचकर गोविन्द बल्लाल की मराठा टुकड़ी पर धावा बोल दिया। अगठ तारीख को सूरजमल द्वारा भेजी गई ५,००० जाट सेना मराठों की सहायतार्थ पहुँच गई। उसी दिन अन्दाली की सेना द्वारा खदेड़ा गया लाहौर का मराठा सूबेदार सावाजी सिन्धिया मराठा शिविर में पहुँचा। इससे दत्ताजी धवरा गया और उसने होल्कर एवं वजीर को तुरन्त बुलावा भेजा। दत्ताजी ने इमाद को लिखा, "आप किस गहरी नींद में सो रहे हैं?" यहाँ मैं आपकी प्रार्थनानुसार लड़ने में व्यस्त हूँ और आप भागकर भरतपुर जाने की सोच रहे हैं।" उधर २५ अक्तूवर १७५६ ई० को अन्दाली के पंजाव में प्रवेश के समाचार को सुनकर राजधानी में वजीर ने आक्रान्ता के साथ गुप्त सहयोग के सन्देह में १६ नवम्बर को सम्राट तथा इन्तिजाम की हत्या कर दी और अगले दिन कामवख्श के पौत्र को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से सिहासन पर बैठा दिया।

हिन्दुस्तान की दो प्रमुख शक्तियों जाटों व मराठों के समर्थन के बल पर वजीर इमाद ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने और दिल्ली के कानूनी शासक शाह आलम द्वितीय को कमजोर बनाने तथा राजधानी में उसके प्रवेश को रोकने के हरसंमव प्रयास किए। अपने पिता के हत्यारे एवं घातक शत्रु इमाद से परेशान

१. १७५६ ई० के प्रारम्भ में जब जाट राजा की दृष्टि आगरा कि ले पर नियन्त्रण करने की थी, तब महादेव गोविन्द ने इसकी सूचना भेजते हुए पेशवा से सलाह एवं निर्देश भेजने के लिए आग्रह किया। उसके प्रत्युतर में पेशवा ने लिखा, "अगर यह स्थान हम ले लेते हैं, तो जाटों से बहुत विरोध हो जायगा और वजीर व वादशाह का स्थान हाथ से निकल गया तो वे बुरा मानेंगे। फिर भी यह स्थान बहुत मौके का है।" पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र, १६८

२. शुजाउद्दीला, ।, पत्र, ७३

३. सरकार, पतन, ॥, पृ० १३१

४. तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० २१४ अ—२१५ अ; सियार, ॥।, पृ० ३७५

५. जून १७५६ ई० में नागरमल की मध्यस्थता से इमाद अपने अव तक के शत्रु शिक्तशाली जाट राजा द्वारा शाह. आलम द्वितीय का समर्थन करने से रोकने में सफल रहा था और मार्च १७५६ ई० में जब शाह आलम एक वड़ी सेना इकट्ठी कर पटना की ओर वढ़ रहा था, तब इमाद ने उसके विरुद्ध सूरजमल

शाह आलम द्वितीय ने इस समय विहार से अहमदशाह अन्दाली को एक पत्र भेजा। उसने शाह को लिखा कि हिन्दुस्तान का ताज एवं सिहासन उसे प्रदान किया जाय अन्यथा 'इमाद और जाट मिलकर किसी नामधारी व्यक्ति को सिहासन पर बैठा देंगे और साम्राज्य को पहले से सौ गुना अधिक उजाड़ देंगे, तथा दक्षिणी अपनी शक्तिको हजार गुनावढ़ा देंगे और देश में लोगों का जीवन दुःखद बना देंगे।' भरतपुर के जाट राजा सूरजमल के वारे में बड़े ही तिरस्कारपूर्ण ढंग से इसने लिखा: "लोग जाटों को भारत की कुञ्जी के रूप में मानते हैं। यह व्यक्ति कव से इतना शक्तिशाली वन गया कि उसे कुञ्जी माना जाने लगा ? यह सब नागरमल की छल-रचना है। साम्राज्य के बुरे दिनों में गिरते के साथ ही, इन लोगों ने वादशाह के खर्च के लिए सुरक्षित प्रदेशों के राजस्व का दुरुपयोग किया और खजाने को लूटा। इस तरह से उसने सरदारों की श्रंणी में प्रवेश पाया। चूहों को पकड़ते समय एक विल्ली तेंदुआ होती है, किन्तु तेंदुआ से लड़ते समय वह केवल चूहा होती है। जैसे ही हम अपना ध्यान देश के प्रशासन की ओर परिवर्तित करके दृश्यपटल पर प्रकट होगे, तो वह भारी मात्रा में धन अदा करेगा, लाखों रुपयों के राजस्य की कीमत वाला अधिकृत प्रदेश खाली कर देगा और अपनी नौकरी में आ जायगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा, तो उसे नष्ट कर दिया जायगा।""

#### बरारी घाट का युद्ध और दत्ताजी की मृत्यु

सम्राट की हत्या से कृद्ध अव्दाली तेजी से दिल्ली की ओर वढ़ा। मुल्तान में अव्दाली द्वारा मराठा सेना के संहार से बचे ४०० सिपाही बड़ी दुर्दणापूर्ण अवस्या में २३ नवम्बर १७५६ ई० को जब उत्ताजी के शिविर में पहुँचे, तो वह माबी विपत्ति का संकेत था। अन्ततः दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में दत्ताजी णुकरताल का घेरा उठाकर दिल्ली की ओर लौट पड़ा। अफगानों के साथ छुटपुट मुठभेड़ों के बाद ४ जनवरी १७६० ई० को दत्ताजी दिल्ली से १० मील उत्तर की ओर बरारी नामक स्थान पर पहुँच गया। ६ जनवरी को नजीव और एहेलों ने, जो दुर्रानी सेना के अग्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे, अकस्मात जमुना पारकर सावाजी के नेतृत्व

की सैन्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से हिदायत बख्य को आगरा भेजने का विचार किया था, किन्तु जाट राजा के उस समय जयपुर में होने के कारण वह इस योजना पर अमल नहीं कर सका, तारीखें आलमगीर सानी, पृ० १७६ व और २०२ व; शाह आलम के विरुद्ध इमाद के पड्यन्त्र एवं मराठा समयंन के लिए देखें, सरकार, पतन, 11, पृ० १०१-१०५ और ३३४-३३७

१. मुरसालात ए अहमदणाह दुर्रानी, संदया, २१ गण्डासिह द्वारा उद्धृत, दुर्रानी, प० २३२-३३

२. राजवाड़े, १, पत्र, १४६

में बरारी घाट पर तैनात मराठा टुकड़ी पर हमला कर दिया। जब दत्ताजी उसकी . सहायतार्थ पहुँचा, तो एक गोली लगने से वह मारा गया । इस दु:खद समाचार से मराठा सेना में भगदड़ मच गई और भारी संख्या में उनका विनाश हुआ। पीछे खड़ी बीस हजार मराठा सेना भय एवं निराशा की अवस्था में अपने अग्रभाग की दुर्गति देखती रही। जनकोजी ने साहस जुटाकर पुनः युद्ध करने का प्रयास किया, किन्तु उसके भी घायल हो जाने पर सैनिक उसे रणभूमि से वाहर ले आए। अव मराठा सेना तेजी से दिल्ली की ओर भाग छूटी ।

#### सुरजमल द्वारा शरणागत वजीर एवं मराठों की सहायता

यह समाचार आग की लपटों की तरह चारों ओर फैल गया। दिल्ली में एक बार फिर भगदड़ मच गई और लोग सुरक्षा के लिए जाट राज्य की ओर भागते दिखाई दिए। शाह के क्रोध से बचने के लिए भयभीत वज़ीर सुरक्षा के लिए सूरजमल के सुदृढ़ दुर्ग कुग्हेर में पहुँचा। बैण्डल तथा गुलाम अली के अनुसार यह वहीं गाजीजदीन थां, जिसने कुछ ही वर्ष पूर्व सूरजमल को नष्ट करने के लिए हिन्दुस्तान की सारी शक्तियों को संगठित किया था और उन दीवारों के प्रति कठोर शनुता प्रदर्शित की थी, जिनसे अब वह सुरक्षा चाह रहा था। परन्तु सूरजमल ने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। दुर्ग से बाहर आकर जाट राजा ने भरणागत का उसके पद की गरिमा के अनुसार सम्मान और स्वागत किया तथा भरतपुर के श्रीष्ठ महलों में उसकी सुविधानुसार रहने की व्यवस्था की ।

उधर वरारी घाट युद्ध क्षेत्र से घायल जनकोजी सिन्धिया को वाहर निकालकर दीवान रामाजी पन्त और रूपराम कटारी ने विना कहीं रुके, पूरे लक्कर के साथ द्रुतगित से रेवाड़ी की ओर कूच किया। रास्ते में रूपराम कटारी ने <mark>यह</mark> सलाह दी: "दुर्रानी की गति बहुत तेज है और वह हमारी फ़ौज को नहीं बख्शेगा। इसलिए बाई (दत्ताजी की विधवा भागीरथी वाई) व जनकोजी को रामाजीपन्त के साथ, विना किसी को मालूम पहे, भरतपुर, रामगढ़ अथवा कुम्हेर में सुरक्षित पहुँचा दिया जाय, ताकि दुर्रानी की फ़ौज अगर जल्दी आ भी जाय, तो हम इन्हें उनके हाथ में नहीं पड़ने देंगे। शेप फ़ीज का जो भाग्य में लिखा है, वह हो जायगा।" इस पर जनकोजी ने, जो उस समय भागीरथीवाई की पालकी में या, कहा कि बाई को पूछा जाय। तब वाई ने इस विचार को नापसन्द करते हुए उत्तर दिया: "इस विचार पर मेरा कोई मत नहीं है, तुम जैसा उचित समझो वैसा करो" और दूसरे ही क्षण भीड़ की मर्यादा को त्यागते हुए कहा "तुमने यह

सरकार, पतन, ।।, पृ० १३७-३८; म०न० इ०, ।।, पृ० ४२८-२६
 वैण्डल, पृ० ५१; इमाद, पृ० ७३; मजमाचल अखवार. इलियट, पा।, पृ० २७२; तारीखे मुजपफ़री, पृ० १७७; वंश भास्कर, पृ० ३६८२; कातूनगो की यह मान्यता भ्रान्तिपूर्ण प्रतीत होती है कि वरारी घाट युद्ध के पूर्व ही वजीर

मंसूवा क्यों सोचा है ? यह जाट हमारे पिताभाई के समान हे, किन्तु वेकटराव अथवा मावला भापकर के समान नहीं है। उन्हीं लोगों ने हमें कंद में डाल दिया तो पेशवा क्या करेगा ?" भागीरथीं ने आदेश दिया कि, "पालकी चलने दो।" इस समय पूरे लक्कर में यह अफवाह फैल गई कि जनकोजी को जाटों ने कुम्हेर में पहुँचा दिया है और उन्हें जगल में ही छोड़ दिया है।

#### होल्कर द्वारा सूरजमल से सहायता की याचना

दत्ताजी पर आई विपत्ति के समय होल्कर मुकन्दरा (सदाई माधोपुर के निकट) में रुका हुआ था। २७ दिसम्बर १७५६ ई० को उसे अप्रत्याणित रूप से दत्ताजी का घबराहट भरा पत्र मिला, जिसमें अब्दाली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उसे तुरन्त बुलाया गया था। फलस्वरूप पाँच दिन बाद ही उसने दिल्ली के लिए कूच कर दिया था। किन्तु उसके लिए बरारी घाट के युद्ध में इतना जल्दी सम्मिलित होना सभव नहीं था। वह शीष्ठाता से सूरजमल जाट के पास पहुँचा और उससे आग्रह किया कि दुर्रानी शाह से युद्ध करने में वह उगका साथ दे। जाट राजा ने उत्तर दिया, 'मैं अपने राज्य से बाहर निकल कर उससे लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे पस जमकर लड़ाई लड़ने का साधन नहीं है। यदि शत्रु यहाँ आकमण करेगा, तो में अपने दुर्गों में शरण ले मकूंगा।''

१५ जनवरी १७६० ई० को कोटपुतली में मल्हार राव होल्कर जनको जी से आकर मिल गया। <sup>3</sup> कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद चम्बल पार करके दक्षिण जाने का विवार करके २३ तारीख़ को मराठा लक्ष्कर कोटपुतली से रवाना हुआ।

जाट दुर्ग में जा चुका था (जाट, पृ० ११३-१४) । अली मुहम्मद खान के अनुसार वज़ीर वरारी घाट युद्ध में मराठा पक्ष की ओर से उपस्थित था और युद्ध के बाद सूरजमल के दुर्ग भरतपुर में शरण के लिए भाग गया, जहाँ सर्तकता के तौर पर वह अपनी सम्मत्ति एवं परिवार को पहले ही भेज चुका था, देखे, मीरात-ए-अहमदी (अंग्रेजी अनुवाद), पृ० ६०५; राजा नागरमल य दिलेरिस सहित राजधानी के अने क महत्वरूणं व्यक्ति भी शरण के जिए जाट दुर्गों में पहुँच गए, हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र, ४२

१. भाक वखर, पृ० ८८-६२

२. तारीख-ए-इब्राहीम खान, इलियट, VIII, पृ० २०२; गुनाम हुनैन का वर्णन भी शब्दश यही है, सियार, III, पृ० ३८०; तारीखे मुजफ्तरी, पृ० १७७; दत्ताजी पर आई विपति के लिए होल्कर के जिम्मेवार होने सम्बन्धी आरोप व स्पष्टीकरण के लिए देखें, म० न० इ०, 11, पृ० ४२८ तथा सरकार, पतन, 11, पृ० १४८-४५

३. हिगणे दफ्तर, ॥, पत्र, ४२

एक दिन अचानक सूरजमल का ऊँट सवार भागता हुआ सिन्धिया के पास यह सन्देश लाया कि, "दुरीनी की फ़ीज दिल्ली के निकट यमुना पार कर, अन्तर्वेद प्रान्त से होकर आपकी ओर आ रही हैं, अतः आम इस ऊँट सवार को देखते ही अपना स्थान छोड़ देना।" आगरा के निकट पहुँचने पर गराठों को शीघ्र यमुना पार करने की चिन्ता सताने लगी। मल्हार स्वयं भी घवरा गया और उसने रूपराम को वुलाकर कहा, "बाबा (जनकोजी) ज़रुमी है, उसे पार करने में मदद करो, ऐसा कठिन समय शत्रुपर भी न . आवें। " मल्हार के मुँह से ये शब्द सुनकर रूपराम ने भी मर्यादा तोड़कर कहा, "डोकरे (बूढ़े) रोता वयों है ? तुम्हारी जान से पहले हमारी जान है, 'चन्ता न करें।'' यह कहकर रूपराम ने दो नावें मंगवाई और तम्बू के पास खूँटी से बांध दी। पहले दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षित आगरा किले भें पहुँचाकर रातोरात फ्रांज को नदी पार करवाई गई।

यहाँ पर होल्कर ने अपनी सेना के अलावा मराठा लश्कर को आगे भेज दिया, जिसने ३ फरवरी को चम्बल पार की । वापू हिमणे, नाना साहब, गणपतराव आदि कुछ मराठा सरदार सुरक्षा के लिए डीग दुर्ग में चले गए। इस समय अब्दाली

१. ठोस प्रमाणों के अभाव में यह कहना कठिन है कि आगरा का क़िला इस समय जाटों के अधिकार में था। यद्यपि १७५६ ई० के प्रारम्भ में जब सूरजमल इस पर अधिकार करना चाहता था, तब पेशवा ने अपने सरदारों को उसके रास्ते में न आने की सलाह दी थी (पेशवा दफ्तर, xxI, पत्र, १६८), किन्तु वाद में सूरजमल ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया हो, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय पुरुषोत्तम हिंगणे एक पत्र में होल्कर को सूचित करता है कि अव्दाली अब जाटों के निरुद्ध जायगा, इसलिए सूरजमल ने अपने सभी दुर्गों सहित आगरा किले का अच्छा वन्दोवस्त कर लिया है, देखें, या० वा० ठाकुर, होत्कर शाहीच्या इतिहासांची साधनें, ।, पत्र, १४६; मजमाउल अखवार के विवरण से भी पता चलता है कि जाट राजा ने ११७३ हिच्छी (१७५६-६० ई०) में आगरा क़िले पर अधिकार कर लिया था, देखें, इलियट, vIII, पृ० २७२-७३; दूसरी ओर अधिकांश प्रामाणिक स्रोत पानीपत युद्ध के वाद ही आगरा किले पर सूरजमल के अधिकार किए जाने का वर्णन करते हैं, जैसा कि बाद की घटनाओं में हम देखते हैं। ऐसी स्थिति में यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि १७५९ ई० के अन्त में सूरजमल ने अस्थायी रूप से आगरा किले पर नियन्त्रण कर लिया होगा, अथवा वजीर ने, जो इस समय साम्राज्य का सर्वेसर्वा था और वाद में जाट राजा की शरण में आ गया था, अपने प्रभाव का उपयोग करके अन्दाली के विरुद्ध इसका उपयोग करने की सूरजमल को अनुमति दे दी होगी।

२. भाऊ वखर, पु० ६६-१००

# [ १६२ ]

#### जाटों के विरुद्ध अब्दाली का अभियान

इस बीच अहमदशाह अव्दाली वेरोकटोक राजधानी पर अधिकार करके तथा याकूव लान को उसका नियन्त्रण सौंपकर १४ जनवरी १७६० ई० को लिखावाद पहुँच गया। यहाँ से उसने जाट राजा सूरजमल और राजपूताने के शासकों को पत्र लिखे कि वे उसके सम्मुख उपस्थित होकर नजराना पेश करें। पेशवा को लिखे गए राजा केशत्रराव के एक पत्र से पता चलता है कि उत्तर के हिन्दू शासक जहाँ एक और मराठा लुटेरों से परेशान थे, वहीं वे अव्दाली की शक्ति से आतंकित उसका विश्वास करने की मनः स्थिति में भी नहीं थे। अत्यधिक धन की मांग के कारण भयभीत शुजा भी अव्दाली के पास जाने को तैयार नहीं था। अव्दाली का पत्र आने पर सूरजमल ने दूरदिशतापूर्वक इस बात की प्रतीक्षा करने की नीति अपनाई कि होल्कर और अद्दाली आपस में क्या फ़ैसला करते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षात्मक युद्ध के लिए उसने अपने चारों दुर्गों सहित आगरा व अलीगढ़ के किलों में भी अच्छा वन्दोवस्त कर लिया। के तब उसने स्पष्ट किन्दु चातुर्यपूर्ण निम्नलिखित उत्तर भेजा, "आप पहले मराठों को दिल्ली से निकालकर हमको आग्वासन दें कि आपका तहीं पर पूर्ण अधिकार हो गया है, तब मैं इस मामले में आवश्यकतानुसार पैसा दूँगा, उसके पहले में कुछ नहीं कर सकता।" प्र

स्वाभिमानी जाट से सन्तोपजनक उत्तर न पाने पर नजीव की सलाह पर

१. हिंगणं दपतर, ॥, पत्र, ४२; शाकिर खान (पृ० १००) और तारीख-ए-इन्नाहीम खान (इलियट, १॥॥, पृ० २०३) के अनुसार जनको जी सिन्धिया ने भी इस समय जाट दुर्ग में शरण ले रखी थी।

२. सरकार, पतन, ॥, पृ० १४०; गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० २३३

३. पेशवा दपतर, ॥, पत्र, ११=

४. होत्कर शाहीच्या इतिहासांची साधनें, 1, पत्र, १४६

४. पेशवा दफ्तर, xxI, पत्र. १८६

अहमदशाह ने जाटों को दण्डित करने और पेशकश की वसूली के लिए २७ जनवरी को खिज्जाबाद छोड़ दिया १ और शेरगढ़ के रास्ते से जाट प्रदेश की ओर कुच किया। ६ फरवरी को डीग पहुँचकर उसने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। किन्तु यह आक्रमण पूरी तत्परता से नहीं किया गया। ऐसा प्रतीन होता है कि अब्दानी का उद्देश्य जाटों पर मराठों से मिलने से रोकने हेतु ददाव डालने तक ही सीमित था। यहाँ से उसने अपनी सैनिक टुकड़ियों को गराठों का पीछा करने हेत् रवाना किया। और स्वयं भी डीग का घरा उठाकर होल्कर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से १५ फरवरी को मेवात एवं १८ फरवरी को रेवाड़ी की तरफ चला गया 13 रास्ते में प्रतिरोध प्रदर्शित करने पर अव्दाली ने महुआ गांव के निवासियों को कत्ल कर डाला और वसवा के निवासियों को धन देने पर छोड़ा गया। ४ कुछ दिन तक मराठा अफगान छिपाटोली संघर्ष चलता रहा । अन्ततः ४ मार्च को जहान खान ने सिकन्दराबाद के निकट हील्कर पर आकस्मिक आक्रमण कर उसे बूरी तरह से पराजित कर दिया। <sup>प्र</sup> मल्हार भागकर आगरा पहुँचा और उसका दीवान गंगाधर मथरा पहुँचा।

#### अलीगढ पर ज्ञाह का अधिकार

५ मार्च की णाह अपनी सेना के साथ अलीगढ पहुँच गया, जो जाट राजा के अधिकार में था और जिसने इसका नामकरण रामगढ कर दिया था। यह अच्छी नरह से दुर्गीकृत एवं साधन सम्पन्न था। शाह के आक्रमण के समय यहाँ दुर्जनसाल के नेतृत्व में जाट सैन्य दल था। अकगान सैनिकों ने जमुना के पश्चिम में इसे डीग व भरतपूर से, जो क्रमणः ५० व ६० मील दूर थे, काट दिया । इसके अलावा बीच में स्थित जमुना नदी उसके स्थामी सूरजमल से सम्पर्क में वाधा थी। बीच का सारा प्रदेश अफगानों के घुमक्कड़ दलों से भरा हुआ था। चारों और लूटमार करते हुए जाटों के परगने फ़रीदाबाद व सादाबाद सहित कोईल के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद लगभग २५ मार्च के आस-पास अफगान सेनाओं

दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ११२; मीरात-ए-अहमदी, पृ० ६०६

२. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ११३

३. वही, पू० ११३

वा० वा० खरे, ऐतिहासिक लेख संग्रह, 1, पत्र, २१

सिकन्दराबाद में होल्कर की पराजय के विस्तृत विवरण के लिए देखें, सरकार, पतन, ॥, पृ० १४१ और गण्डासिंह, दुर्रानी, पृ० २३४-३५ ६. पेशवा दपतर, जि० ॥, पत्र, १२१ एवं जि० ४४॥, पत्र, १८८ ७. सिद्दीकी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट : ए हिस्टारिकल सर्वे, पृ० ११२

सैय्यद नुरुद्दीन, अहवाल-ए-नजीबुद्दीला, पृ० ३२ व, जबुनाथ सरकार के अंग्रेजी अनुवाद (इस्लामिक कलचर, जुलाई १९३३ ई०) से उद्धृत ।

# ि १६४ ]

ने अलीगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। पाट राजा से सम्पर्क टूट जाने और भन्नु सेना द्वारा बुरी तरह से घिर जाने के कारण दुर्जनसाल को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार १५ दिन बाद ६ अप्रेल १७६० ई० को अलीगढ़ पर शाह का अधिकार हो गया। नजीब ने, जो यह चाहता था कि अब्दाली के लौटने के पूर्व मराठों के साथ फ़ैसला हो जाना चाहिए. इस समय शाह को दक्षिण से नई सेना पहुँचने तक यहीं पर रुकने की सलाह दी। नजीब ने दुर्रानी से कहा, "अब ग्रीष्म ऋतु है और वर्षा ऋतु आने बाली है। इस वर्ष आपको कोईल में ही डेरा लगाना चाहिए, क्यों कि जब तक मराठे जड़मूल समाप्त नहीं कर दिए जाते, हमारे लिए हिन्दुस्तान में रहना मुश्किल होगा। मैं आपकी सेना का खर्च वहन करने को तैयार हूँ।" परिणामस्वरूप शाह ने अपनी सेनाओं के डेरे स्थायी रूप से अलीगढ़ में लगा दिए।

#### सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष ग्रहण करना

घटनाओं के प्रवाह से अय यह स्पष्ट हो गया था कि हिन्दुस्तान की भावी राजनीति का निर्णय मराठा-अफगान संघर्ष के द्वारा होगा। १७५४ ई० में कुम्हेर में मराठा शक्ति का सफल प्रतिरोध करके और १७५७ ई० में अब्दाली का साहसिक विरोध करके स्रजमल ने जाट शक्ति को उस मूल्यवान एवं निर्णायक विन्दु पर पहुँचा दिया था, जो उपर्युक्त संघर्ष में शक्ति सन्तुलन को अपने पक्ष में मोड़ने की सामर्थ्य रखता था। यही कारण था कि जहाँ एक ओर पेशवा ने उत्तर भारत में अपने मराठा सरदारों को जाटों से विगाड़ न करने के कठोर आदेश दे रखे थे, वहीं दूसरी ओर अब्दाली ने डीग के निकट पहुँचकर भी जाटों को शत्रु न वनाने का निश्चय किया। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तरीकों से जाटों का समर्थन पाने के प्रयास तेज कर दिए।

सिकन्दरावाद की पराजय के बाद मल्हार राव होल्कर आगरा होते हुए भरतपुर के निकट पहुँचा। अब होल्कर ने वजीर इमाद पर अब्दाली से समझीता वार्ता करने का आग्रह किया। हाफ़िज रहमत ख़ान के वकील को भरतपुर बुलाया गया। उसके साथ सम्पन्न वार्ता के परिणामस्वरूप होल्कर एवं हाफ़िज रहमत के वीच समझौता हो गया। के किन्तु अब्दाली के साथ वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। वाद में भरतपुर से ३० मील दूर किसी स्थान पर होल्कर एवं सूरजमल के वीच प्रस्तुत संकट पर विस्तृत वातचीत हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि होल्कर ने

१. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ११५

र. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ११५,; नूरुद्दीन, पृ० ३२ व; इमाद, पृ० ७६

रे. नूरुद्दीन, पृ० ३२ अ

४. पेशवा दपतर, ॥, पत्र, १२१

जाट राजा पर अव्दाली के विरुद्ध संघर्ष में उसका साथ देने के लिए वैसा ही दवाव डाला, जैसा अव्दाली के पिछले आक्रमण के दौरान ४ फरवरी १७५७ ई० को अन्ताजी माणकेश्वर ने मथुरा पहुँचकर सूरजमल पर डाला था। सूरजमल के लिए दोनों परिस्थितियां लगभग समान थी। अन्ताजी की ही तरह शक्तिशाली अब्दाली के विरुद्ध वह होत्कर की कमजोर स्थिति से भी भलीभाँति परिचित था। अतः दक्षिण से नई मराठा सेना आने के पूर्व वह मराठा पक्ष ग्रहण करने की सार्वजनिक घोषणा करके अब्दाली की शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा मराठों विशेषकर होल्कर की सदाशयता पर उसका विश्वास कम था। जाट राजा की इस मनः स्थिति को भांपते हुए होल्कर ने इस बार ईमानदारीपूर्वक अपनी मैंत्री का उसे पूरा भरोसा दिलाया। १३ मार्च को पूरुपोत्तम महादेव हिंगणे इस वार्ता के वारे में सुचित करता है कि होल्कर ने विलपत्र एवं गंगाजल हाथ में लेकर सरजमल के साथ अपनी मित्रता की शपथ ली और उसे वचन दिया कि पूर्व में जो-जो करार मराठों ने उसके साथ किए थे उन पर वह स्वयं अपनी इच्छानुसार (अनुकूल) निर्णय करेगा। वदले में संभवतया जाट राजा ने अव्दाली के विरुद्ध संघर्ष में उचित समय पर (दक्षिण से नई सेना आ जाने पर) मराठों का साथ देने का आश्वासन दिया होगा। यद्यपि सूरजमल को इस समय दक्षिण से विशाल मराठा सेना के शीझ पहुँचने का पूरा भरोसा हो चुका था, फिर भी उसने बुद्धिमत्तापूर्वक अफगान नरेश के साथ सन्धिवार्ता जारी रखी।

अफगान नरेश ने अलीगढ़ में बैठकर भावी संघर्ष की तैयारी में हिन्दुस्तान की विभिन्न राजनैतिक शिवतयों को मराठों के विरुद्ध अपने झण्डे के नीचे एक इकरने के प्रयास तेज कर दिए। जयपुर के राजा माधोसिंह ने शाह के प्रति पहले से ही अपनी वफ़ादारी प्रविश्वत कर दी थी। नजीव के माध्यम से शुजाउद्दौला के साथ चल रही आशाजनक वार्तालाप पर उसे सन्तोप था। २६ अप्रैल को शाह ने जाटों के साथ ४५ लाख रुपया पेशकश की राशि तय की, किन्तु जाट राजा

१. अब्दाली के पिछले आक्रमण के दौरान जहाँ पेशवा रघुनाथराव को निरन्तर जाट से झगड़ा न करने और कृपा एवं सहयोग प्रविश्त करने की सलाह देता रहा (पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, ५०), वहीं रघुनाथराव एवं होल्कर ने पहले तो दिल्ली की ओर पहुँचने में देरी की, ताकि अब्दाली उनके शत्रु जाटों को कुचल कर निकल जाय, और वाद में जाट प्रदेश में (वैर के निकट) पहुँचते ही सूरजमल से चौथ देने की माँग की (मई १७५७ ई०)।

२. पेशावा दफ्तर, ।।, पत्र, १२१, पुरुषोत्तम महादेव हिंगणे का पत्र, १३ मार्च १७६० ई०।

३. दिल्ली कानिकल्स, पृ० ११६

ने शाह का समर्थन करने अथवा उसके सम्मुख उपस्थित होने का कोई आश्वासन नहीं दिया। अव्दाली ने सूरजमल और इमाद का समर्थन पाने के उद्देश्य से नए शान्ति प्रस्तावों के साथ हाफ़िज रहमत खान को दूत बनाकर भेजा। २१ मई को मथुरा में इमाद, सूरजमल और हाफ़िज रहमत के बीच समझौता बार्ता प्रारम्भ हुई।

मूरजमल के सामने विदेशी एवं धर्म विरोधी अव्दाली और अविश्वासी किन्तु स्वधर्मी मराठों में से एक को चुनने की कठिन समस्या थी। राष्ट्रीय एवं धार्मिक भावना ने उसे विदेशी शत्रु के मुक़ावले देशी शत्रु का पक्ष ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, किन्तु अन्तिम निर्णय के पूर्व वह भावी परिणामों का आकलन करके अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाना चाहता था। अव्दाली से उसकी विशेष शत्रुता नहीं थी और सहज ही में वह उसका विश्वास प्राप्त कर सकता था। परन्तु विजय के वाद उसके व्यवहार के प्रति वह शंकालु था। उस परिस्थिति में यदि अव्दाली ने नर्जाव एवं हिन्दुस्तानी अफगानों के साथ मिलकर उसे नत्ट करने का निश्चय किया, तो उसके लिए अपना राज्य बचाना कठिन हो जायगा। तब मराठे तो शत्रु होंगे ही, अन्य छोटे-मोटे राज्य अव्दाली की शक्ति से आतंकित होकर उसका साथ देने का खतरा नहीं उठायेंगे। इसके विपरीत विजयी मराठों के साथ अगर उसकी शत्रुता पुनः प्रारम्भ हो जाती है, तो १७५४ ई० की तरह वह अपने ही बलबूते पर जाट राज्य की रक्षा कर सकता है और उनके विरुद्ध राजपूताना के राज्यों की सहायता एवं ग्रुजाजद्दीला की मित्रता पर भी भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा मार्च में होल्कर द्वारा गंगाजल लेकर की गई सुरक्षा एवं मित्रता की पवित्र प्रतिज्ञा से मराठो के प्रति सुरजमल के विश्वास में निश्चित बढ़ोतरी हुई होगी। यही कारण था कि उसने वजीर इमाद को भी, जिसने अव्दाली के खेमें में जाने का मानस बना लिया था, इस पवित्र वचन के द्वारा रोका कि अफगानों की पराजय हो जाने पर मराठों की सहायता से वह वजीर का पद उसे ही दिलवाएगा. अतः दक्षिण से नई मराठा सेना के आ पहुँचने तक उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। व प्रजन को जैसे ही भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना के धौलपुर के निकट चम्बल पार करने का समाचार मिला, सूरजमल ने अञ्दाली के साथ सन्धिवार्ता भंग करके अफगान दूत को लौटा दिया।<sup>3</sup>

दिल्ली कानिकल्स, पृ० ११६; तारीखे हुसैन शाही, पृ० ५३७ (कानूनगो द्वारा उद्धृत, जाट, पृ० ११६) और शाकिर खान पृ० १०० से इसकी पुष्टि होती है।

२. कानूनगो के अनुसार यद्यपि इमाद निर्धन, शरणार्थी तथा शक्तिहीन था, किन्तु उसका समर्थन दोनों पक्षों ने उत्सुकता के साथ पाने का प्रयास किया, जो काफ़ी नैतिक महत्व रखता था और सूरजमल ने उसे मराठों के लिए प्राप्त किया, देखें, जाट, पृ० १२०-२१

३. दिल्ली कानिकल्स, पृ० ११७

#### सूरजमल का भाऊ की सेना में शामिल होना

उधर पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय ने अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न संकट का सामना करने और उत्तर भारत में मराठा सत्ता की पूर्नस्थापना के उद्देश्य से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजने का निश्चय किया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र १६ वर्षीय युवा विश्वासराव को नाममात्र का सेनापति वनाकर उसके साथ रवाना करते हुए अत्यधिक विश्वास एवं उच्च आकांक्षा से प्रेरित होकर इमाद के लेखक के अनुसार निम्नलिखित निर्देश दिया: "अपने इस भतीजे को हिन्द्स्तान साथ ले जाओ और साम्राज्य के सभी गैर अफगान शासकों को अपनी ओर मिला लेना। भवानी के आर्शीवाद से मैं भी शीघ्र ही एक दूसरी शक्तिशाली सेना के साथ तुम्हारी सहायतार्थ रवाना हो सकूँगा। मैं कन्धार को मानवरहित कर दूँगा और पृथ्वी से अफगान नम्ल को मिटा दूँगा उसके वाद शुजाउद्दीला एवं जाफ़िर अली खान (बंगाल) जैसे केवल एक दो मुसलमान बच रहेंगे। अगर उन्होंने भी शत्रुता दिखाई, तो उनका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया जायगा, यदि उन्होंने समर्पण कर दिया, तो हम उन्हें परकटे कवूतर की भाँति रखेगे। तव विश्वासराव को सिहासन पर विठाकर मैं तीर्थयात्रा करने जाऊँगा । १४ मार्च १७६० ई० की भाऊ लगभग ३०,००० सेना के साथ पटदूर<sup>3</sup> से रवाना हुआ । पार्ग में स्थान-स्थान पर मित्र सेनाएं इसमें शामिल होती गई, जिससे पानीपत के मैदान तक पहुँचते-पहुँचते इसकी संख्या लगभग एक लाख हो गई थी।

द जून १७६० ई० को भाऊ ने धौलपुर के निकट चम्बल पार की और जाट प्रदेश की सीमा लगते ही उसने अपनी सेना को कठोर चेतावनी जारी की कि कल से वे न तो किसी गाँव को आग लगाएँगे और न उस प्रदेश के निवासियों को परेणान करेंगे। पाराठा सेना ने चम्बल के उत्तरी तट पर पहुँचकर आगरा से लगभग २० मील दक्षिण की ओर गम्भीरी नदी के निकट डेरा किया, जहाँ १३ जुलाई तक उनका पड़ाव रहा। १८ जून के लगभग मल्हार आकर भाऊ से मिला । भाऊ ने उसे सूरजमल को लाने के लिए एक पत्र देकर भेजा। मार्च में हुए समझौते के बाद सूरजमल की होल्कर के साथ वैसी ही धनिष्ठता एवं मैत्री कायम हो गई थी, जैसी पहले सिन्धिया परिवार के साथ थी। मल्हार जब कुम्हेर पहुँचा तो सूरजमल ने अपनी मैत्री एवं सहायता का पूरा विश्वास दिलाते हुए कहा, "आप मेरे भाई है,

१. यह वाजीराव प्रथम के छोटे भाई चिमनाजी अप्पा का पुत्र था।

२. इमाद, पृ० ७८; कानूनगो, जाट पु० १२३

३. जालना से २७ मील दक्षिण पूर्व में

४. म० न० इ० ॥, प्० ४३४-३५

५. पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, १२६

६. सरकार, पतन, ॥, पृ० १५३-५४

मैं सभी प्रकार से आपका हूँ। ईश्वर की कृषा से मारूं या मरूं, आप जो कहेंगे वह पूरा करूंगा, चिन्ता न करें।" श्री एठले को प्राप्त एक दूसरी भाऊ वखर से पता चलता है कि अव्दाली के विरुद्ध भावी युद्ध की रणनीति पर विचार विमर्श के दौरान दोनों सरदारों में काफ़ी मतैक्य पाया गया और दोनों ने युद्ध का संचालन अपने हाथों में लेने का तिश्चय किया। तदनुसार होल्कर ने कुम्हेर से ही भाऊ को पत्र लिखा कि, आप फ़ौज के साथ इधर आ जावें, मैं और सूरजमल मिलकर अव्दाली पर आक्रमण करने के लिए चले जायेंगे।

परन्तु भाऊ ने बलबन्तराव मेहेनडले को भेजकर उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए उनसे अपने डेरे पर ही आने का आग्रह किया। पि फलस्वरूप सूरजमल ३० जून को होल्कर के साथ भाऊ के पास पहुँचा। अभाऊ ने दो मील आगे बढ़कर अपने महत्व-पूर्ण सहयोगी का सम्मान किया। मल्हार राव होल्कर और जनकोजी सिन्धिया ने इस अवसर पर शपथ लेकर सूरजमल को उसकी सुरक्षा का पक्का आश्वासन दिया और फिर भाऊ से उसका परिचय कराया। वाद में बजीर इमाद उल मुल्क भी सूरजमल के माध्यम से भाऊ से मिला । सूरजमल अपने द,००० जाट सैनिकों के साथ मराठा सेना में सिम्मिलित हो गया।

१. भाऊ साहेवांची दूसरी वखर, वि० एठले द्वारा संग्रहित, (सीतामऊ प्रतिलिपि), पृ० ८-१०; तारीखें इवाहीम खान से इस वात की पुष्टि होती है कि भाऊ के आदेश से होत्कर व जनकांजी सूरजमल को लेने के लिये गए थे, इलियट, VIII, पृ० २०४

२. सूरजमल व होल्कर ने भाऊ को अनेक प्रकार से समझाते हुए निवेदन किया कि वह कुम्हेर में एके और सेना उनके साथ भेज दें और वे गिलच्या (दुर्रानी) को पराजित कर उसका सिर काटकर उसके पास ले आयेंगे, परन्तु आपको प्रयाण नहीं करना चाहिए। इस पर भाऊ ने जवाब दिया, "जब तक मैं स्वयं नहीं जाता हूँ, तव तक कार्य पूरा नहीं होता है। मैं परशुराम का अवतार हूँ, मेरे सामने गिलच्या क्या बड़ा आदमी है?" इस पर सब सरदारों ने कहा, आप हमारे स्वामी है, आपका आदेश हमारे लिए प्रमाण है। भाऊ वखर, दूसरी. पृ० ११-१२

व. पुरन्दरे दपतर, 1, पत्र, ३८७; १ जुलाई १७६० ई०, इस भेंट के समय ही सूरजमल ने होल्कर के माध्यम से भाऊ के साथ मराठा पक्ष में शामिल होने का विधिवत् समझौता किया था, देखें, पेशवा दपतर, 11, पत्र, १२७, वापू जी वल्लाल फड़के के इसी पत्र से पता चलता है कि २७ जून को ही भाऊ के खेमें यह निराशाजनक समाचार पहुँचा कि नजीव खान व जहान खान शुजाउद्दोलां को अपने पक्ष में करने में सफल हो गए है।

४. सियार, III, पृ० ३८२-८३; तारीखे मुजपफ़री, पृ० १८०; नूसहोन, पृ० ३२ व; तारीखे इब्राहोम खान, इलियट, VIII, पृ० २०४; भाऊ वखर, पृ० ११४

# भाऊ व सूरजमल के बीच मतभेद

पानीपत के युद्ध के ठीक पूर्व अवध के नवाव शुजाउद्दीला का अव्दाली के पक्ष में जाना और भरतपुर के जाट राजा सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष का त्याग, ऐसी निर्णायक घटनायें थीं, जिन्होंने युद्ध के परिणाम को मराठों से विमुख कर दिया था। अधिकांश इतिहासकारों ने सूरजमल द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध के टीक पूर्व मराठा पक्ष त्याग देने का कारण भाऊ के साथ उसके गम्भीर मतभेदों का होना वतलाया है। वस्तुत: सूरजमल ने वहुत सोच-विचार के बाद अव्दाली-मराठा में से मराठा पक्ष प्रहण करने का निर्णय लिया था। इसलिए मराठा पक्ष को त्यागने का उसका कोई नीतिगत कारण न होकर मात्र व्यक्तिगत कारण था, जो भाऊ के साथ उसके विरोधाभास के रूप में उत्पन्न हुआ था और जो आगे चलकर इस सीमा तक बढ़ गया कि अन्ततः न चाहते हुए भी उसे विवक्ष होकर मराठा पक्ष त्यागना पड़ा। दोनों के वीच विरोध का प्रथम लक्षण आगरा की युद्ध परिषद में प्रकट हुआ था।

### आगरा की युद्ध परिषद में मतभेद

१४ जुलाई १७६० ई० को आगरा पहुँचने पर भाक ने मत्हार राव और सूरजमल के साथ जमुना का निरीक्षण किया और पानी की गहराई देखकर उसने पुरानो योजना छोड़ने का निर्णय किया जिसके अनुसार नदी को पारकर दोआव में गोविन्द बल्लाल के पास शक्तिशाली सेना भेजने का निश्चय किया गया था। भाक ने जाटों को अपने थाने स्थापित करने की पूरी रवतन्त्रता दे रखी थीऔर इस सम्बन्ध में गोविन्द बल्लाल को भी आवश्यक निर्देश दे दिए थे। गहरे पानी के वावजूद दो-तीन हजार जाट सेना जमुना पारकर दोआव में पहुँच गई, किन्तु एक भी मराठा रावार जाटों का अनुसरण करके गोविन्द बल्लाल की सहायतार्थ नहीं पहुँच सका। अमुना की वाढ़ के कारण भाक ने तुरन्त दिल्ली की और प्रयाण करने का निश्चय किया।

अव्दाली के विरुद्ध सैनिक रणनीति तय करने के लिए भाऊ ने आगरा में ही गराठ: गरदारों की युद्ध परिषद की बैठक बुलाई, जिसमें जाट राजा सूरजमल को भी आमित्रत किया गया। स्वभाव एवं विचारों की भिन्नता के कारण भाऊ व

१. देखें, चान्दावत, 'सूरजमल जाट और सदाशिव राव भाऊ के वीच अनवन के कारणो की विवेचना,' राजस्थान भारती, भाग १६, अंक ४, अक्तूवर-दिसम्बर १६७७ ई०

२. सरकार, पतन, 11, पृ० १५४

रे. भाऊ द्वारा गोवि द वल्लाल को लिखे गए पत्र, राजवाडे, ।, पत्र, २१५, (८ जुलाई १७६० ई०) और पत्र, २१६ (१० जुलाई १७६० ई०)

४. राजवाड़े, ।, पत्र, २१७, १६ जुलाई १७६० ई०

सूरजमल में मतभेद होना अनिवार्य था। जहां दम्भी तथा हठी भाऊ सूरजमल को एक साधारण जमींदार समझता था और होल्कर के साथ उसकी मित्रता को सन्देह एवं ईच्या की इप्टि से देखता था, वहीं सूरजमल और होल्कर को इस वात का अभिमान था कि उत्तर के सैनिक युद्धों की रणनीतियों में वे अधिक कुशल एवं अनुभवी हैं, तथा भाऊ इस मामले में नया है, अतः युद्ध संचालन की बागडोर उन्हें सौंप दी जानी चाहिए। भे यही कारण था कि भाऊ ने जाट शक्ति के महत्व का सही मूल्यांकन नहीं किया और सूरजमल के ठोस एवं व्यवहारिक सुझावों के प्रति भी दुराग्रह अपनाया।

युद्ध परिपद की बैठक में जब भाऊ ने सूरजमल से अपनी सम्मति प्रकट करने को कहा, तो उसने कहा, "यद्यपि मैं एक साधारण जमींदार हूं और आप एक वड़े राजकुमार, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योजनाएँ बनाता है। यह एक महान शासक के विरुद्ध युद्ध है, जिसका समर्थन इस्लाम के सभी मुखिया कर रहे हैं। यद्यपि हिन्दुस्तान में शाह प्रवासी है, किन्तु उसके सारे अनुयायी इस देश के निवासी और वड़ी जमींदारियों के स्वामी हैं। अगर आप चतुर हैं, तो शत्रु चतुरतम है .... कि जा कि सार कि सार कि सार कि सार कि का संचालन बहुत सावधानी से करें। आपके अनुमान के अनुसार अगर विजय समीर गाय की पूँछ पर धह रही है, ता यह माना जायगा कि वह आपके भाग्यशाली ललाट पर नियति की कलम से लिखी हुई थी। परन्तु युद्ध अवसरों का खेल है, जिसके दोनों पहलू होते हैं "" बुद्धिमतापूर्ण यह है कि न तो अत्यधिक निश्नास में रहा जाय और न ही अत्यधिक आराम में । उचित तो यह दिखाई देता है कि आप अपने स्त्री-बच्चों, आवश्यक ा से अधिक असवाव एवं वड़ी तोपें चम्वल के पार झाँसी या ग्वालियर के किले में भेज दें और आप लोग हल्के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर शाह का मुक़ावला करें। अगर विजयश्री हमें प्राप्त होती हैं, तो हमारे हाथ लूट का अत्यधिक माल आएगा। विपरीत परिणाम को स्थिति में हम परिवार तथा भारी सामान की चिन्ता से मुक्त होकर सफलतापूर्वक भाग सकेंगे। यदि इन्हें इतनी दूर भेजने के

१. भाऊ कैंफियत का लेखक लिखता है कि होत्कर की उपस्थिति में सूरजमल ने भाऊ के समक्ष यह विचार रखा, "दिल्ली शहर का नियन्त्रण मुझे सौंप दें, गाजुदीखान को वजारत प्रदान करें और होत्कर, सिन्धिया तथा मैं मिलकर शत्रु पर आक्रमण करेंगे, आवश्यकतानुसार आप हमें कुमुक भेजिएगा।" परन्तु भाऊ ने यह सोचकर कि जाट होत्कर की सहमित से बोल रहा है, इस सुझाव को ठुकराते हुए कहा, "इस विषय में मुझे राजश्री नानासाहेव का आदेश चाहिए। वर्तमान में हम और तुम हस्तिनापुर जाऐगे।" काशीनाथ नारायण साने द्वारा सम्पादित भाऊ साहेव यांची कैंफियत, पृ० ८-६

विचार को आप अव्यवहारिक समझकर विरोध करते हैं, तो मैं अपने चार अजेय दुर्गों में से कोई भी एक खाली करने को तैयार हूँ, जहाँ आप अपनी स्त्रियों एवं सामान को सुरक्षित छोड़ दे और सारी सुविधाएँ जुटा सकें, ताकि संघर्ष के निर्णायक क्षण में अपनी स्त्रियों की मान रक्षा के वारे में चिन्ता से आपका दिल भारी न हो और हाथ न कांपे। और अकाल की स्थिति में अनाज की रसद के लिए मार्ग अवश्य खुले रहने चाहिए, जिससे अन्त की कमी के कारण सेना कठिनाई में न पड़े। मेरी सेना के साथ आपके निर्देश का मैं इन्तजार करूंगा और चूँकि मेरा प्रदेश शत्रु की लूटमार से मुक्त होगा, इसलिए वहाँ से रसद आसानी से प्राप्त हो सकेगी """शाह के विरुद्ध राजाओं की भाँति आमने-सामने युद्ध लड़ने की अपेक्षा हल्की घुड़सवार सेना के साथ कज्जक (गुरिन्ला) युद्ध किया जाय । वर्षा ऋतु आने पर दोनों पक्ष अपने-अपने स्थानों से हट नहीं सकेंगे और अन्त में शाह, जो हमारी तुलना में अलाभदायक स्थिति में होगा, निराश होकर अपने प्रदेश को लौट जायगा। इस प्रकार निराण अफगान आपको समर्पण कर देगा।" जाट राजा ने भाऊ को यह सलाह भी दी कि सेना का एक डिवीजन पूर्व में और दूसरा लाहीर की ओर भेजा जाय, जो उन प्रदेशों पर आक्रमण करके दुर्रानी सेना को भेजी जाने वाली अनाज की रसद को काट दें। र

काशीराज लिखता है कि मल्हार राव सिहत सभी मराठा सरदारों ने इस सलाह से सहमति व्यक्त करते हुए कहा, "तोपखाने की गाड़ियाँ शाही सेनाओं के लिए उपयुक्त हैं, किन्तु युद्ध का मराठा तरीक़ा लूटमार का है, और उनके लिए श्रें के मार्ग यही है वे उस तरीक़े का अनुसरण करें, जिसके वे अभ्यस्त रहे हैं। हिन्दुस्तान पर उनका वंशानुगत अधिकार नहीं रहा है और अगर वे उस पर नियंत्रण करने में सफल नहीं होते हैं, तो उनके लिए पुनः पीछे हटना अपयशकारी नहीं होगा। अतः सुरजमल की सलाह सर्वश्रेष्ठ है और उसके द्वारा सुझाई गई योजना निश्चित रूप से शत्र को पीछे हटने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि इस देश में उनका

१. इमाद, पृ० १७६-१८० (कानूनगो, जाट, पृ० १२४-२७); काशीराज का मूल वृतान्त इमाद से प्रायः शब्दशः मिलता है, देखें एच० जी० रालिन्सन कृत अँग्रेजी अनुवाद 'एन एकाउण्ट ऑफ दि लास्ट वेटल ऑफ पानीपत', पृ० ६-७; तारीखें इब्राहीम खान (इलियट, VIII, पृ० २०४) और वयान ए वाकया (कानूनगो, जाट, पृ० १२७ पा० टि०) संक्षेप में उपर्युक्त विवरण की पुष्टि करते हैं।

२. कानूनगों के अनुसार सूरजमल और मराठों ने पंजाब में अब्दाली के प्रमुख शत्रु सिक्खों और गुजाउद्दीला के शत्रु बनारस के राजा बलबन्तिसिंह से सम्पर्क किया था, ताकि पंजाब व अवध से अब्दाली के शिविर में पहुँचने वाली रसद को काटा जा सकें, जाट, पु० १२७-२

कोई निष्चित अधिकार नहीं है। इसलिए वर्तमान में उनका उद्देश्य वर्षा गुरू होने तक समय निकालने का होना चाहिए, जब तक दुर्रानी निष्चित रूप से अपने प्रदेश को लौट जायगा।" 9

सारे मराठा सरदारों की सर्वसम्मित के बावजूद भाऊ ने, जिसे अपनी सैनिक शक्ति एवं निजी योग्यता पर अत्यधिक विश्वास था, इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जैसे महान राजकुमार के लिए जो पेशवा का भाई था, गुरित्ला युद्ध प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। भाऊ ने जवाव दिया कि, "उससे निम्न लोगों ने इस देश में सैनिक प्रतिष्ठा अजित की थीं, और उसके लिए, जो कि उच्च था, यह शिकायत कभी नहीं रहनी चाहिए कि रक्षात्मक युद्ध करते हुए उसने अपयश के अलावा कुछ नहीं पाया।" भाऊ ने होल्कर की समझ एवं कार्यों की भत्संना करते हुए जाट राजा के बारे में कहा कि, "सूरजमल सिर्फ एक जमींदार है और उसकी सलाह उसके पद एवं क्षमता के अनुरूप ठीक है, किन्तु उस जैसे सर्वोच्च व्यक्ति के विचारार्थ मुल्यवान् नहीं है।" व

काणीराज आगे लिखता है कि अनुभवी एवं बुद्धिमान लोगों को इस व्यक्ति (भाऊ) में हठ एवं अहंकार देखकर आश्चर्य हुआ, जिसने पूर्व में हमेशा वहुत सर्तकता एवं विवेक प्रदिश्तित किया था, जैसा कि भाऊ ने इस अभियान तक किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि भाग्य ने उनके कार्य की विफलता निश्चित कर दी है। प्रत्येक व्यक्ति उसके उग्र एवं कटु भाषणों से विरक्त हो गया था और वे आपस में कहने लगे कि यह अच्छा है कि यह बाह्मण एक बार पराजय का सामना करे, चाहे कोई भी प्रतिफल हमें स्वीकार करना पड़े ?3

यह सम्भव है कि भाऊ युद्ध के नवीन ढंग का अनुसरण करना चाहता था, है किन्तु उसने जिस तरह से सूरजमल अर्थ और होल्कर कि अपमान किया और अपने दम्भ एवं हठ में उनकी सलाह की उपेक्षा की, वह भावी संघर्ष के प्रति एक श्रीष्ठ

१. काशीराज, पृ० ७-८; इमाद (पृ० १८०-१८१) से इसका समर्थन होता है।

२. काशीराज, पृ० ८; इमाद, पृ० १८०-१८१

३. काशीराज, पृ० =

४. शेजवल्कर, पृ० ५३

भ. काशीराज और इमाद के कथन की पुष्टि करते हुए वैण्डल भी कहता है कि भाऊ ने सूरजमल का एक किसान कहकर अपमान किया (पृ० ८१), यद्यपि सरकार इस पर सन्देह व्यक्त करते हैं, देखें, पतन, ॥, पृ० १५६

६. किनकेड एवं पारतनीय लिखते हैं कि भाऊ ने होल्कर को निम्न कुल का बतला कर अपमान किया, ए हिस्ट्री आफ दि मराठा पीपुल, जि॰ ॥, पृ॰ ३३७

७. वाकया ए होल्कर, पृ० १० व

सेनापित की नीति एवं व्यवहार के विषय में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाता है। मराठा इतिहासकार ग्रान्ट डफ के अनुसार भाऊ ने सूरजमल के प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्यों कि वह होल्कर का विरोधी था और जो होल्कर तथा जाट के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण दुराग्रह रखता था। भाऊ के अनुचित व्यवहार से सूरजमल को अत्यधिक ठेस पहुँची और वह उससे सम्बन्ध विच्छेद को उतारू हो गया, विन्तु होल्कर व सिन्धिया ने उसे शीघता न करने और परिस्थितियों के अनुसार चलने की सलाह देकर किसी तरह शान्त किया। दूसरी ओर इन मराठा सरदारों ने भाऊ को भी जाट समर्थन के महत्व एवं प्राथमिकता से अवगत कराते हुए उसे धैयं अपनाने की सलाह दी। इस पर भाऊ ने सूरजमल के सामने जमुना जल लेकर भविष्य मे उसके उचित परामर्श पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार होल्कर व सिन्धिया के आग्रह पर सूरजमल सारी वश्त भुलाकर उनकी सफलता के लिए कार्य करने लगा।

#### दिल्ली पर मराठा अधिकार

१६ जुलाई की भाऊ की सेना आगरा से रवाना होकर मधुरा पहुँच गई। पर गं अव्दुनवी की मजिस्द के दृश्य ने भाऊ के कोध को भड़काया। भाऊ ने सूरजगल से कहा, "तुम हिन्दू हो फिर भी तुम्हारे प्रदेश में यह मस्जिद इतने लम्बे समय से क्यों खड़ी है?" सूरजमल ने, जो मराठों के हिन्दू पद पादशाही के सिद्धान्त की तुलना में वहुत उदारवादी था और राजनैतिक औचित्य के अनुसार नीति एवं व्यवहार अपनाए जाने में विश्वास रखता था, उत्तर दिया, "श्रीमन्त काफ़ी समय से हिन्दुस्तान की भाग्य देवी वेश्या की तरह चंचल हो चुकी है, आज रात्रि वह एक व्यक्ति की भुजा में है, तो कल किसी दूसरे व्यक्ति का आंलगन करती है। अगर मुझे इस बात का पक्का भरोसा हो जाय कि मैं आजीवन इस क्षेत्र का मालिक रहूँगा, तो मैं इस मस्जिद को भूमिसात् कर दूँगा। किन्तु इसका क्या लाभ होगा, अगर आज मैं इस मस्जिद को गिरा दूँ और कल मुसलमान आकर महान् मन्दिरों को नष्ट करकी, एक के स्थान पर चार मस्जिदें खड़ी कर दे ? चूँकि अब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं, अतः अब ये मामले आपके हाथ में है।" इस पर भाऊ ने कहा, "इन अफगानों को पराजित करने के बाद मैं प्रित्येक स्थान पर मस्जिदों के खण्डहरों पर मन्दिरों का निर्माण करवाऊँगा।" पर

१. ग्रान्ट इफ, हिस्ट्री आफ दि मराठाज, 1, पृ० ५१६

२. काशीराज, पू॰ म

३. भाऊ वखर, पृ० ११७

४. राजवाडे, १,पत्र, २१७

वाकया ए आलमगीर सानी पर आधारित कानूनगो का विवरण, जाट, पृ० १२४-२५ परन्तु किसी अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है।

मथुरा से भोऊ ने सुरजमल, इमाद, होल्कर, सिन्धिया और वलवन्त गणेश मेहेनडले के नेतृत्व में अग्रिम सेना दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दी। २३ जुलाई को इस सेना ने दुर्ग के अलावा, राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। ° इस समय शाहजहाँनावाद दुर्ग के स्वामी याकुव अली खान की सहायतार्थ अन्दाली ने अनेक सैनिक ट्कडियां भेजी, किन्तु जमुना की वाढ के कारण सभी प्रयास विफल रहे । २६ जुलाई को भाऊ भी दिल्ली पहुँच गया । दुर्ग के चारों थोर इब्राहीम खान गर्दी की भीषण गोलावारी और अन्दाली की तरफ़ से रसद न आ पाने के कारण निराश याकृव अली ने सन्धि की याचना की । भाऊ ने उसे सुरक्षित अपने स्वामी के पास जमूना पार जाने की अनुमति दे दी । इस प्रकार संभवतः २ अगस्त (१७६० ई०) को दिल्ली के क़िले पर मराठा सेना का अधिकार हो गया ।2

किले पर अधिकार होते ही, उसके नियन्त्रण को लेकर भाऊ और सुरजमल के बीच एक बार पुनः विरोध सामने आया । दुर्ग पर विजय के साथ ही जाट राजा ने इमाद की सहमति से अपने लोगों को तैनात करके दुर्ग के भीतर अपनी व्यवस्था स्थापित कर दी। इससे भाऊ बहुत कुद्ध हुआ और उनसे शाही तख्त एवं किला देखने का निश्चय किया । भाऊ ने विश्वासराव, दमाजी गायकवाड और अन्य विश्वासपात्र लोगों के साथ किले में प्रवेश किया और किले के अन्दर से जाटों के वन्दोवस्त को हटाकर स्वयं के लोगों को नियुक्त कर दिया। उसने अन्दर से एक राजकुमार को बुलाकर सिहासन पर विठाया और दरवार लगाया। इस प्रकार किले का नियन्त्रण अपने लोगों को सींपकर भाऊ अपने डिरे में लीट आया। इमाद और जाट ने, जो किले पर अपना नियन्त्रण क़ायम करना चाहते थे, भाऊ को सन्देश भेजा, "शाही किले की सुरक्षा उनका अधिकार है, अतः उसे अपने आदमी वहाँ से हटा देने चाहिए।" अली मुहम्मद खान लिखता है कि दम्भ और हठ ने भाऊ के मस्तिष्क में घोंसला बना दिया था। भाऊ ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कुछ ग़लत व अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया 13

१. नूरुद्दोन, पृ० ३३ अ; तिथि तारीख़े मुजफ्फ़री से, पृ० १६०
२. सियार, ।।।, पृ० ३८४; काशीराज, पृ० ६; राजवाड़े, ।, पत्र, २२२ व २२४; भाऊ वखर, पृ० ११४; दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ११६; तारीख़े मुजफ़्फ़री के अनुसार दुर्ग का समर्पण करके याकूव २ अगस्त को शाह की सेना में शामिल हो गया था (पृ० १६०-१६१); अली मुहम्मद ख़ान लिखता है कि याकूव ने वजीर व सूरजमल के माध्यम से कठोर प्रतिज्ञा की और वाहर निकल आया, मीरात-ए-अहमदी, प० ६०७

यह वृतान्त मीरात ए अहमदी से लिया गया है (पृ० ६०७-६०८); भाऊ कैफियत का लेखक लिखता है कि दिल्ली जीनने के बाद सूरजमल जाट ने पहुले की तरह शहर अपने अधीन करने की गर्त रखी, किन्तु उसकी वात नहीं मानी गई (पृ० १०)।

# है १७५ है

#### दीवाने आम की छत

दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद भाऊ ने माही महलों की लूट के समय दोवाने आम की चाँदी को छत तुड़वाने का विचार होल्कर, सिन्धिया व सूरजमल के सामने रखा। इसका कारण यह था कि भाऊ दक्षिण से दो करोड़ रुपये लेकर आया था, जो समाप्त हो चुके थे और सेना का वेतन चुकाने के लिए उसे धन की अत्यन्त आवश्यकता थी। किन्तु भाऊ के इस विचार ने सूरजमल के दिल पर तत्काल आघात किया और उसने शाही प्रतिष्ठा की इस अन्तिम निशानी को वचाने के लिए भाऊ से प्रार्थना की, "भाऊ साहव दीवाने आम वादशाह के दरवार करने का स्थान है, इसकी बड़ी इज्जत है, नादिरशाह और अहमदशाह ने भी इस छत को हाथ नहीं लगाया। हम अपनी आंखों से इस वस्तु को मिटते हुए नहीं देख सकते। इससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, बल्कि विश्वासघात का लांछन ही लगेगा। कृपया मेरी इस विनम्र प्रार्थना पर उचित ध्यान दें। अगर आपके पास धन की कमी है, तो आप वेवल मुझे आदेश दे दीजिए। मैं आपको पाँच लाख रुपये देने की तैयार है। " भाऊ ने इस परामर्श पर कोई ध्यान न देते हुए ६ अगस्त को चांदी की यह छत तुड्वा डाली, जिसको गलाने से उसे लगभग ६-१० लाख रुपये मिले 13 सुरजमल इस समय अपने ऊपर और अधिक नियन्त्रण नहीं रख सका और भाऊ के पास जाकर कहने लगा, "भाऊ साहब आपने मेरी उपस्थित में शाही तख्त की पवित्रता को नष्ट किया है, जिससे मेरे चरित्र पर भी लाँछन लगा है। जब कभी मैं किसी विषय पर प्रार्थना करता है, तो आप उससे असहमति प्रकट करके उसे

१. पेशवा दफ्तर, xxvII, पत्र, २५७-२५८

२. भाऊ वखर, पृ० ११६-११७

सियार का लेखक इस घटना का विवरण देते हुए लिखता है कि दीवाने आम की चांदी की छत को उखाड़ देने के बाद उन्होंने (मराठों) पिवत्र वस्तुओं का सम्मान किए बिना अपने अधार्मिक हाथ सोने व चांदी के वर्तनों पर डाले, जो धर्मार्थ कार्यों के उपयोग के लिए थे। उन्होंने शेख निजामुद्दीन तथा मुहम्मद शाह के मक्तवरे को भी नहीं छोड़ा, जिसकी धूपदानी, चिराग और अन्य सोने का सामान खींच लिया, और वह सब ढालने के लिए भेज दिया, सियार, ॥, पृ० ३६५-६६; जदुनाथ सरकार के अनुसार इसमे भाऊ को नी लाख रुपये मिले, पतन, ॥, पृ० १६५; मीरात ए अहमदी के अनुसार दस लाख रुपये मिले, पतन, ॥, पृ० १६५; मीरात ए अहमदी के अनुसार दस लाख रुपये मिले, पु० ६०६; तारीख इन्नाहीम खान (इलियट, था।, पृ० २०५) और काशीराज (पृ० ६) के अनुसार १७ लाख रुपये मिले, तारीखे मुजफ़री का लेखक कहता है कि सूरजमल और इमाद ने शाही महलों की लूट एवं विनाश लीला में भाग नहीं लिया था (पृ० १६१)।

ठुकरा देते हैं। हम अपने दिल में अपने को हिन्दू मानते है, नया आप जमुनाजल का इतना ही आदर करते हैं. जिसे आपने अपने हाय में लेकर मेरे परामणं गर उचित विचार करने का वचन दिया था।" ।

#### वज़ारत पर मतभेद

ं १८ जुलाई को जब ण्जाउद्दीला दूरीनी से मिल गया, तो भाऊ ने भवानी शंकर पंण्डित को उसके पास इस उद्देश्य से भेजा कि उसे कम से कम तटस्थ किया जा सके। 2 १ अगस्त को जब मराठं दिल्ली दुगं को घेरे हुए थे, तभी जमूना किनारे अब्दाली व मराठों के वीच सन्धि-वार्ता प्रारम्भ हो चूकी थी। गूजाउद्दौला को वज़ीर बनाने और जवान वरूत को सम्राट बनाने के प्रस्ताव पर सहमति के बारे में जैसे ही स्रजमल को पता चला, वह तुरन्त अग्रसन्न होकर एमाद के साथ तुगलकावाद की ओर चल पड़ा।<sup>3</sup> अगले दिन २ अगस्त को मराठे सुरजमल और इमाद को मनाकर वापस लाए । ४ १२ अगस्त को भाऊ ने नारोशंकर को दिल्ली का क़िलेदार व सूवेदार नियुक्त कर दिया। <sup>प्र</sup> भाऊ इस समय इमाद को वजारत दिए जाने के अपने समझौते से वचना चाहता था, अतः उसने अप्रत्यक्ष रूप से वजीर के कार्यो की देखभाल नारोणंकर को सौप दी थी। सूरजमल ने वजारत का आश्वासन देकर ही इमाद को मराठा पक्ष के लिए रोक रखा था और मराठा पक्ष में विधिवत शामिल होने के पूर्व जाट और मराठों के बीच निश्चित रूप से इस प्रश्न पर सहमित हो चूकी थी। इसी कारण जब भाऊ ने शुजाउद्दीला को वजीर बनाने के सम्बन्ध में समझीता करना चाहा, तो सूरजमल और इमाद ने अपना विरोध प्रदर्शित किया। भाऊ की दृष्टि से यह उचित हो सकता है कि वह गुजा को अपने पक्ष में मिलाने के उद्देश्य से अथवा अब्दाली के साथ शान्ति समझौते के सन्दर्भ में वजारत के पद को रिक्त रखकर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करें। किन्तु सूरजमल की हिष्ट से यह उसको दिए गए आश्वासन के प्रति विश्वासघात होता और शान्ति समझौते के

१. भाऊ वखर, पृ० ११६-११७; शीजवल्कर भाऊ के इस कार्य की राजनैतिक हिट से हानिकारक मानते हुए लिखते हैं कि भाऊ यह कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति नहीं था, पहले भी ऐसा हुआ था, किन्तु भाऊ के व्यवहार के प्रति सभी भड़क उठे, देखें, पानीपत, पृ० ६६

२. शुजाउद्दीला, 1, पृ० ८८; मांक व शुजाउद्दीला के बीच दूतवार्ता और अब्दाली के साथ समझौता वार्ता के सम्बन्ध में प्रामाणिक विवरण के लिए देखें, काशीराज, पृ० १३-१६

३. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० ११८

४. वही, पृ० ११६

४. सरकार, पतन, ॥, पू० १६४

सम्बन्ध में वजारत के निर्णय को तभी बदला जा सकता था, जब स्वयं इमाद और सूरजमल को विश्वास में लिया जाता। इस कारण वजारत के प्रश्न पर जाट राजा का भाऊ के प्रति शंकालु होना स्वाभाविक था।

सूरजमल ने जोरदार शब्दों में भाऊ से शिकायत करते हुए कहा कि वजारत पर इमाद का अधिकार है और अनुचित तरीक़ों से नारोशंकर को वज़ीर बनाना इमाद का ही नहीं, मेरा भी अपमान है। होल्कर व सिन्धिया ने भी उसका समर्थन किया। किन्तु भाऊ पर इस विरोध का कोई प्रभाव नहीं हुआ। निराश सरदारों ने भारी चिन्ता के स्वर में यह टिप्पणी की कि, "हिन्दुस्तान में हमारी प्रतिष्ठा जा चुकी है और आगे क्या होगा?" सूरजमल ने भी अपने डेरे में लौटकर अपने राजनैतिक सलाहकार रूपराम कटारी से विचार विमर्श करते हुए कहा कि भाऊ ने गाजीउद्दीन इमाद को वजारत प्रदान करने के उनके संयुक्त एवं ईमानदारी पूर्ण निवेदन को ठुकरा दिया है। अवयहाँ रुकना ठीक नहीं है, कोई अनिष्ट हो सकता है। यह बुद्धिमतापूर्ण होगा कि हम किसी तरह यहाँ से वच निकलें। चिन्तातुर जाट राजा इस प्रकार अव मराठा शिविर को छोड़ देने पर गम्भीरता से विचार करने लगा।

#### स्रजमल द्वारा मराठा पक्ष का त्याग

राजधानी की तुच्छ विजय से गर्वित भाऊ ने गुजा के सिध प्रस्तावों को अव्वाली की कमजोरी समझा। लगभग पूरे अगस्त व रितिम्बर माह में गुजा व नजीव भाऊ के साथ सिध्ध वार्ता चलाते रहे, किन्तु भाऊ की वढ़ी-चढ़ी मांगों के कारण कोई समझौता नहीं हो रहा था। उ दूसरी और अव्वाली के डेरे से भाऊ को इस समय निरन्तर ऐसे समाचार मिलते रहे, जिससे अपनी शक्ति और सफलता के प्रति उसका विश्वास एवं अहंकार निरन्तर वढ़ता गया। यही कारण था कि उसने वढ़ते हुए आर्थिक एवं खाद्यान्न संकट की गम्भीरता और परिणामों का सही आकलन नहीं किया और सूरजमल के साथ वढ़ते हुए मतभेदों पर विवेकसंगत एवं दूरदिशता पूर्ण रूख़ न अपनाकर भाऊ ने उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया।

१. कानूनगो, जाट, पृ० १३०

२. भाऊ वखर, पृ० ११५

इस सम्बन्ध में देखें, भाऊ द्वारा पेशवा को लिखा गया पत्र, म० न० इ०, ॥,
पृ० ४३६

४. राजवाडे, ।, पत्र, २३६, २४६ व २४७

प्र. भाऊ के आर्थिक साधन एवं कठिनाइयों के विषय में विस्तृत विवरण के लिए देखें, सरकार, पतन, ॥, पृ० १६२-६४

जब दीवाने आम की छत से प्राप्त चाँदी से भी काम न चला तो भाऊ ने सोने चाँदी के वर्तन तुड़वाने प्रारम्भ कर दिए, इस कारण सुरजमल ने भावी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भाऊ में एक महान् सेनापित के स्थान पर लोभी लुटेरे के गुण अधिक देखें। उसे ऐसा दिखाई देने लगा कि मराठों का अन्त अच्छा नहीं होगा। सितम्बर के तीसरे सप्ताह में जब भाऊ ने कुंजपुरा पर आक्रमण करने पर विचार के लिए युद्ध परिपद की बैठक बुलाई, तो जाट राजा को अपनी उग्र भावनाएं अभिव्यक्त करने का अच्छा अवसर मिला। सूरजमलने कटु भव्दों में भाऊ से कहा, "आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध चाँदी की छत को तुड़वा दिया, उसे उसके पुराने स्थान पर लगवा दीजिए""""गाजीउद्दीन को वजारत वापस कर दी जाय, जिस पर कि उसका अधिकार है। सिन्धिया, होस्कर और मैं इस बात पर बहुत दुःखी हैं और इससे हमारे मान और नाम पर असर पड़ा है। इस समय से अगर आप हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं पर अधिक ध्यान देने की कृपा करें, तो मैं और मेरे सारे साधन आपके आदेश पर हैं। आपको दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए और यहीं से अपनी योजनाओं को कियान्वित कीजिए। मेरी सलाह है कि इस समय आप कुंजपुरा के मामले में न उलझें।""

परामर्श के इन हितकारी किन्तु अप्रिय शब्दों ने धधकती अग्नि में घी का काम किया। 'क्या!' अभिमान एवं तिरस्कार के स्वर में भाऊ ने जवाव दिया, 'क्या दक्षिण से मैं तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करके आया हूँ। मैं जो चाहूँगा, करूंगा। तुम यहाँ ठहरो अथवा अपने स्थान को लौट जाओ। अब्दाली को परास्त करके मैं तुम्हें भी देख लूँगा।" इन कठोर शब्दों को सुनकर सिन्धिया व होल्कर घवराहट में शांत व चुप वैठे रहे। अपमानित सूरजमल मराठा डेरे में आने की स्वयं की मूखंता को कोसते हुए सभा भवन से उठकर चला गया। इसके वाद मराठा डेरे में सूरजमल की स्थिति वहुत संकटप्रद हो गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से वह वन्दी हो चुका था और उसकी सुरक्षा सिन्धिया व होल्कर की निष्ठा पर निर्भर थी।

१. सियार, III, पू० ३८५; अली मुहम्मद खान लिखता है कि दीवाने आम की छत से प्राप्त चाँदी खुर्च कर देने के बाद मराठे भूखे काफिरों की तरह, शहर को खाली मकान की तरह पाकर, अमीरों व प्रतिष्ठित लोगों के घरों में प्रस पढ़े, और जो मिला वह ले गए। छिपे हुए धन के सन्देह में उन्होंने अनेक मकानों को खोद डाला, मीरीत ए अहमदी; पू० ६०८

२. भाऊ वखर, पृ० ११७

३. वही,

४. कानूनगो, जाट, पु० १३३-१३४

# \$ 308

भाऊवखरके इस वृतान्त की पुष्टि मीरात ए अहमदी से होती है, जो लिखता है, "वज़ीर व सूरजमलभाऊ के व्यवहार से छ्टपटाने लगे, जिनकी कमान में १०-१२ हजार घुड़सवार थे। शाही सेना केवल वज़ीर की थी और उसकी स्वयं की शक्ति सूरजमल के कारण थीं। भाऊ ने उनसे छुटकारा पाने की योजना वनाई और दिशा बदल दी। उसने पन्द्रह हज़ार मराठा घुड़सवार उसके (सूरजमल के) डेरे के चारों ओर घेरे की तरह नियुक्त कर दिए।"

इसी समय सूरजमल ने अब्दाली के डेरे में अपने परम्परागत मित्र शुजाउ हीला से भी सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी और सिन्धिया व होल्कर ने, जिन्होंने जाट राजा की सुरक्षा की पवित्र शपथ ली थीं, चिन्तातुर होकर आपस में विचार-विमर्श किया, "हम अपना वचन देकर उसे यहाँ लाए है और अब भाऊ के उसके प्रति बहुत बुरे विचार हैं। बलवन्तराव तथा भाऊ ने सूरजमल को गिरफ्तार कर वन्दी वनाने और उसके डेरे को लूट लेने की गुप्त योजना बना ली है। इसलिए सूरजमल को किसी तरह से यहाँ से सुरक्षित भेज दिया जाय, ताकि विश्वासघात का दोप हम पर न लगे, भने ही स्वामी हमारे साथ कुछ भी करें।" इसके बाद उन्होंने जाट वकील रूपराम कटारी को बुलाकर उसे सारी स्थितिसमझाकर सूरजमल को उसी रात्रि चुपचाप मराठा डेरे से निकल जाने की सलाह दी।3

काशीराज के अनुसार लगभग इसी समय गुजाउद्दौला ने सूरजमल को मराठा शिविर छोड़ देने और अपने प्रदेश को लौट जाने की सलाह लिखी, जो उसकी स्वयं की सलाह से मेल खा गई। भीरात ए अहमदी का लेखक इसका समर्थन करते हुए दोनों के बीच निश्चित एक योजना का विवरण देता है, जिसके अनुसार एक निश्चित समय पर गुजाउद्दौला नदी के दूसरे किनारे से गोलावारी गुरू करके एवं शोरगुल पैदा करके सूरजमल के मराठा शिविर मे निकल जाने का अवसर उत्पन्न कर देगा। प

जधर रूपराम कटारी ने अपने डेरे में लौटकर मराठा सरदारों की सलाह से

१. मीरात ए अहमदी, पृ० ६०८

२. काशीराज, पृ० १४; मीरात ए अहमदी से इसका समर्थन होता है (पृ० ६०८)।

३. भाऊ वखर, पृ० ११८; इसाद (पृ० १८१) से भाऊ की इस योजना का समर्थन होता है, जो लिखता है कि उसने, "सूरजमलपर निगरानी के लिए सर्तकता दल की नियुक्ति कर दी थी और उससे मुक्ति के लिए वह होल्कर का ऋणी हुआ था।" कानूनगो, जाट, पृ० १३६ पा० टि०

४. काशीराज, पृ० १५

प्र. मीरात ए अहमदी, पृ० ६०८; परन्तु काशीराज इस सम्वन्ध में मीन है, इस कारण इस पर विश्वास करना कठिन है।

अपने स्वामी को अवगत कराया । जाट राजा ने इस समय अपने को दूरीनी व भाऊ दो पाटों के बीच फंसा पाया। उसने रूपराम से कहा, "भाग्य से आज रात्रि को हम वच निकलने में सफल होते हैं तो हम भाऊ की शत्रुता में पड़ेंगे। संयोग से वह दुर्रानी को पराजित कर देता है, तो मेरा विनाश सुनिश्चित है। अगर वह अपनी योजना में गम्भीर है, तो मुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी और न कोई मुझे बचाने की क्षमता दिखाएगा । भावी खतरे के भय से यदि मैं यहाँ रुकता हैं, तो मैं वन्दी बन जाऊंगा । दोनों रास्ते कठिनाइयों से भरे हुए हैं, अब क्या करना चाहिए ?" रूपराम ने इस पर कहा, "आप यह उक्ति जानते होंगे कि किसी ध्यक्ति की कुण्डली में से एक बुरे ग्रह योग को हटाने का अर्थ १२ वर्षों का नया जीवनदान माना जाता है। भाऊ और दुर्रानी दोनों समान रूप से शक्तिशाली और कठोर शत्रु हैं। कौन जानता है कि दोनों में से कौन सफल होगा ? तब तक हम अपने स्वयं के स्थान में शान्त बैठकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आगे हमारे भाग्य में क्या लिखा है, यह तो ज्ञात नहीं है, परन्तु ईश्वर की कृपा से अच्छा ही होगा। आप अभी से ही भविष्य का विचार करके, जो कि अनिश्चित है, क्यों परेशान होते हो ? आगे क्या हीने वाला है, इसे छोड़ो, किन्तु आज रात्रि को हमें अवश्य भागना है।" इस प्रकार रूपराम के स्पष्ट दृष्टिकोण ने सुरजमल का सही मार्ग दर्शन किया।

भाऊ बखर के अनुसार रात्रि के तीन पहर वीत जाने पर जाटों ने चुपचाप अपने तम्बुओं को उखाड़ा, सामान बांधा, और सिन्धिया व होल्कर की सहायता से सूरजमल अपनी जाट सेना के साथ बदरपुर स्थित अपने डंरे से रवाना होकर भी घता से कूच करते हुए प्रातः काल होते-होते सुरक्षित बल्लभगढ़ के अपने भित्तशाली दुर्ग में पहुँच गया। में भीरात ए अहमदी का लेखक इस सम्बन्ध में कुछ भिन्न विवरण, जो कि अविश्वसनीय प्रतीत होता है, देते हुए लिखता है कि पूर्व निश्चित योजना के अनुसार, ''शुजाउद्दौला ने नदी (जमुना) के दूसरे किनारे से गोलावारी गुरू करके मराठों को रक्षात्मक युद्ध में व्यस्त कर दिया। दोनों ओर से भयंकर गोलावारी से नदी के ऊपर वादल की तरह बारूद का धुँआ फैल गया। इस अवसर का लाभ उठाकर सूरजमल वजीर के साथ इस मौत की घाटी से निकलकर वल्लभगढ़ के अपने सुदृढ़ दुर्ग में चला गया।"

किन्तु काशीराज जो कि गुजाउद्दीला के शिविर में उपस्थित था, और इस विषय में अधिक प्रमाणिक है, भाऊ वखर के वृतान्त की पुष्टि करते हुए लिखता है, "सूरजमल ने, जो दिल्ली से छः कोस दूर वदरपुर में हरा डाले हुए था, मल्हारराव

१. भाक बखर, पृ० ११८-११६

२. भाऊ वखर, पृ० ११६

३. मीरात ए अहमदी, पू० ६०८

और अन्य सरदारों की सलाह पर, अपने शिविर के स्थान परिवर्तन के बहाने, अपना सारा सामान और डेरे के अनुयायियों को अपने प्रदेश की ओर रवाना कर दिया, और जब उसे उनके दस कोस का रास्ता पार किए जाने की सूचना मिली; तो सूरजमल ने भी अपने सैन्य दलों के साथ उनका अनुसरण किया और भाऊ को उसके निकल जाने की सूचना मिलने के पूर्व वह काफ़ी दूर जा चुका था।"

भाऊ वखर के अनुसार जाट के द मील दूर निकल जाने पर होल्कर ने अपने दीवान गंगाधर तांत्या को भाऊ के पास भेजकर सूचित किया कि सूरजमल किसी को कुछ कहे विना चला गया है और उसने अपने सैनिक पीछा करने के लिए भेजे हैं, इसलिए भाऊ को भी अपनी सेना उनके साथ पीछा करने के लिए भेजनी चाहिए। जब पीछा करने वाले मराठा सैन्य दल कुछ बाजारों की लूटपाट करके वापस लीट आए, तब भाऊ ने कोध में अपने होंठ चवाते हुए कहा, "ईश्वर की इच्छा से अगर दुर्रानी हार गया तो, जाट की शक्ति कितनी है ?" काशीराज लिखता है कि भाऊ ने सिर्फ़ यह कहते हुए कि, "ऐसे मामूली जमींदारों से ऐसे ही आचरण की अपेक्षा थी" सूरजमलके पृथकहोने के कारण परकोई टिप्पणी नहीं की। इसके विपरीत भाऊ ने इस घटना को महत्वहीन मानते हुए इस वात पर प्रसन्नता प्रकट की कि जाट ने उसे उस स्थित में नहीं छोड़ा, जबिक वह उस पर किसी महत्वपूर्ण सेवा के लिए विश्वास करता। 3

१. काशीराज, पृ० १६

२. भाऊ वखर, पृ० ११६; कानूनगो, जाट, पृ० १३६

३. काशीराज, पृ० १६; सूरजमल द्वारा मराठा शिविर से निकल जाने के विषय में अन्य विवरण के लिए देखें, तारीखें मुज़फ़री (पृ० १६४) और तारीखें इब्राहीम खान, (इलियट, VIII, पृ० २०६) एक सा विवरण देते हुए लिखते हैं कि सूरजमल यह देखकर कि मराठों का अन्त अच्छा नहीं होने वाला है, एक रात्रि को भाऊ को सूचित किए विना इमाद और अपनी सेना के साथ वदरपुर से वल्लभगढ़ के अपने दुर्ग में भाग गया। गुलाम हुसैन लिखता है कि सूरजमल को उनकी (मराठों) निलंज्ज सामर्थ्य और कूर हण्टता देखकर आघात पहुंचा था, अतः विना छुट्टी लिए उसने उनके शिविर को छोड़ दिया और वल्लभगढ़ के अपने दुर्ग में पहुंच गया, सियार, III, पृ० ३६५; एक महत्वपूर्ण मराठा पत्र में जो भाऊ के डेरे से लिखा गया और जिसमें मराठा सेना की संकटप्रव स्थिति का लम्बा-चौड़ा वर्णन किया गया है, इस विषय में केवल इतना ही लिखा है कि, ''जाट व गाज़ुदीखान हमारी तरफ़ थे, वे नाराज होकर चले गए।'' पेशवा दफ्तर, xxvII, पत्र, २५६ (सम्भवतः सितम्बर १७६० ई० के अन्त में लिखा गया)

सूरजमल ने मराठा शिविर कव छोड़ा, इस सम्बन्ध में किसी समकालीन स्रोत से निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। काशीराज के वृतान्त से जो कि समकालीन घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, ज्ञात होता है कि भाऊ द्वारा कुंजपुरा पर आक्रमण के पूर्व ही सूरजमल भाऊ के पक्ष को छोड़कर जा चुका था। १ १० अक्तूबर को भाऊ ने शाह आलम द्विनीय को सम्राट, उसके ज्येष्ठ पुत्र जवानबस्त को राजप्रतिनिधि तथा शुजाउद्दौला को उसकी अनुपस्थित में वजीर घोपित कर दिया था। इसके बाद वह शीघ्रता से कूच करता हुआ १६ तारीख को कुंजपुरा के सामने पहुँच गया और अगले दिन दहाँ पर उसका अधिकार हो गया। १ १८ सितम्बर को भाऊ द्वारा गोविन्द बल्लाल को लिखे गए एक पन्न से स्पष्ट है कि उस दिन तक जाट भाऊ के साथ थे, अजबिक दिल्ली कानिकल्स से पता चलता है कि २४ सितम्बर को सूरजमल बल्लभगढ़ के दुर्ग में था। अतः सूरजमल द्वारा भाऊ के मराठा शिविर को त्याग देने की संभावित तिथि १८ व २४ सितम्बर १७६० ई० के बीच है।

मराठा इतिहासकार सरदेसाई ने सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष त्यागने के अन्य सभी कारणों को कित्पत मानते हुए प्रमुख कारण यह माना है कि दिल्ली पर अधिकार होते ही सूरजमल ने यह मांग प्रस्तुत की कि उसे दिल्ली का शासक नियुक्त किया जाय, जिसे भाऊ ने ठुकरा दिया था। १ शेजवल्कर भी इस मत का समर्थन करते हैं। इन दोनों के इस मत का आधार माऊ कैंकियत जान पड़ता है। भाऊ कैंकियत के इस विवरण की विश्वसनीयता सन्दिग्ध है कि सूरजमल ने भाऊ से यह मांग की कि, "दिल्ली शहर का नियन्त्रण मुझे सौंप दें।" भाऊ कैंकियत के इस कथन की पुष्टि किसी भी अन्य समकालीन स्रोत से नहीं होती। दिल्ली दुर्ग पर अधिकार सम्बन्धी मीरात ए अहमदी के विवरण के सन्दर्भ में यदि

१. काशीराज, पृ १६

२० तूरुद्दीन, पृ० ३३ व—३४ ब; तारीखें इन्नाहीम खान, इलियट, vIII, पृ० २०६; तारीखें मुजफ्फ़री, पृ० १८४; सरकार, पतन, II, पृ० १६६-६७

राजवाहै।, पत्र, २४४; सेलेक्ट कमेटी प्रोसिङिग्स, ११ सितम्बर १७६० ई० (पृ० ६६) से पता चलता है कि १० सितम्बर तक जाट राजा मराठा सेना में था।

४. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० १२०

४. म्०न०इ०, ॥, पृ० ४३८

६. शोजवल्कर, पृ० ८२ व ६२

७. भाऊ कैंफियत, पृ० ५ व १०

न मीरात ए अह्मदी, पृ० ६०७

हम इस कथन की जाँच करें, तो हम यह पाते हैं कि जाट राजा ने इमाद की वजारत को पुनंस्थापित करने के उद्देश्य से किन्ने में वजीर के साय-साथ अपने आदमी भी नियुक्त कर दिए थे, जिपे माऊ ने पसन्द नहीं किया था। तब उन्होंने भाऊ को साफ-साफ वता दिया था कि वजीर होने के नाते किने की व्यवस्था करना इमाद का अधिकार है। इस व्यवस्था को स्थापित करने में जाट राजा इसलिए अप्रणी था कि इस समय वह इमाद का संरक्षक बना हुआ था और उसका समर्थन उसने मराठों के लिए इसी शर्त पर प्राप्त किया था कि मराठे उसकी वजारत का समर्थन करेंगे। यह संभव है कि इस घटना से भाऊ ने सूरजमल के अन्दर राजधानी पर अपना नियन्त्रण करने की गन्ध पाई हो, जिसके कारण वह न केवल जाट राजा का विरोधी हो गया, बल्कि इमाद को वजारत दिए जाने सम्बन्धी अपने आक्वासन से हटता हुआ भी दिखाई दिया, जैसा कि बाद की घटनाओं से स्पष्ट है।

यह संभव है कि सुरजमल जिस तरह से इमाद का वोझ ढो रहा था. उसके पीछे उसकी इस तरह की कोई आकांक्षा रही हो, किन्तु विना उचित समय के अदूरदिशतापूर्ण ढंग से वह इस प्रकार की खुर्ला मांग रखने वाला व्यक्ति नहीं था, जैसा कि भाऊ कैफियत का लेखक हमें बतलाता है। यदि ऐसा होता तो निश्चय ही किसी न किसी फ़ारसी या भाऊ बखर जैसे मराठी स्रोतों में, जिन्होंने अन्य कारणों के विस्तृत वृतान्त दिए हैं, इसका थोड़ा सा संकेत अवश्य मिलता।. और वयोंकि दिल्ली के किले पर अधिकार सम्बन्धी मीरात-ए-अहमदी भाऊ कैंफियत की तुलना में अधिक प्रामाणिक है और अन्य फ़ारसी स्रोतों की तुलना में भी वह इस घटना की विस्तृत जानकारी देता है, अतः उसके विवरण के आधार पर यह माना जा सकता है कि क़िले की व्यवस्था के प्रश्न को भाऊ कैफियत के लेखक ने राजधानी पर 'नियन्त्रण की मांग के रूप में वदल दिया हो। सरदेसाई व शोजवत्कर दोनों ही भाऊ व सुरजमल के वीच मतभेदों सम्बन्धी भाऊ वखर के वृतान्त को काल्पनिक और वाद की सूझ-वूझ वतलाते हैं , किन्तु दूसरी ओर वे ही अन्य घटनाओं के सन्दर्भ में उसे काफ़ी सही एवं प्रामाणिक मानते हैं। वास्तविकता यह है कि इस विषय से सम्बन्धित भाऊ वखर के अनेक विवरणों की पुष्टि अन्य समकालीन फ़ारसी स्रोतों से होती है।

इमाद का लेखक सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष के त्याग का कारण भाऊ द्वारा उससे दो करोड़ रुपये की मांग और उस पर निगरानी दल की नियुक्ति वतनाता है 13 प्रथम कारण की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं होती है, इसके विपरीत

१. म०न०इ०, ॥ पृ० ४३८; शेजवल्कर, पृ० ६२

२. म०न०इ०, ॥, पु० ४४७ व ४७३

३. इमाद, पृ० १८१; कानूनगो, जाट, पृ० १३६ पा०टि०

# [ १५४ ]

दक्षिण से रवाना होते समय पेशवा ने भाऊ को यह सलाह दी थी कि १७१४ ई० की खण्डनी की वकाया राशि के लिए वह सूरजमल से अधिक कहासुनी न करें। पुलाम हुसैन के अनुसार सूरजमल के मराठा शिविर छोड़ने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण दीवाने आम की चांदी की छत व अन्य चांदी के वर्तनों को गलाकर शाही प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाना था। र

उपर्युक्त विवेचना से स्पप्ट है कि सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष छोड़ने का कारण नीतिगत अथवा राजनैतिक न होकर भाऊ का उसके प्रति दुराग्रह तथा अपमानजनक व्यवहार था। इस सम्बन्ध में कीने की यह टिप्पणी काफ़ी युक्तिसंगत है कि, ''सूरजमल ने १७६० ई० में विशाल मुस्लिम गठवन्धन का प्रतिरोध करने के लिए मराठों का साथ दिया था। अगर उसकी विवेकसंगत सलाह का अनुसरण किया जाता, तो यह प्रतिरोध अधिक सफल होता और हिन्दुस्तान का पूरा इतिहास ही दूसरा होता। किन्तु हिन्दुओं का दम्भी नेता भाऊ सूरजमल को एक तुच्छ जमींदार समझता था, जो बड़े पैमाने के मामलों का अभ्यस्त नहीं था और इसलिए वह अपने दुर्भाग्य की ओर प्रशस्त हुआ।" वस्तुतः होल्कर एवं सिन्धिया ही जाट शक्ति के समर्थन का महत्व जानते थे, जिन्होंने अन्दाली से मार खाने के बाद न केवल जाट प्रदेश में शरण ली थीं, विलक जाट राजा को मराठा पक्ष में शामिल करने के लिए अथक प्रयास भी किया था। यही कारण था कि भाऊ ने अव्दाली के विरुद्ध युद्ध में होल्कर व सिन्धिया के माध्यम से प्राप्त जाट समर्थन को उचित महत्व न देकर सूरजमल के सम्मान व सलाह की उपेक्षा की। जब भाऊ इमाद की वजारत की उपेक्षा करके गुप्त रूप से गुजा की वजीर वनाने की योजना पर चलता दिखाई दिया, तो सूरजमल का उसके इरादों के प्रति शंकित होना स्वामाविक था। व आखिर इमाद व सूरजमल किसलिए उसके साथ थे ?

१, पेशवा दपतर, xxvII, पत्र, २२४; स्वयं भाक २६ जून १७६० ई० को पेशवा को लिखता है कि जाटों के पास खण्डनी का पैसा है, किन्तु वह उससे मांग नहीं सकता, पेशवा दपतर, xxvII, पृ० २४४; परन्तु शेजवल्कर ऐसी संभावना पर (आर्थिक मांग की) विश्वात करते हुए उसे सूरजमल द्वारा मराठा पक्ष त्यागने का एक कारण वतलाते हैं, पानीपत, पृ० ६२

२. सियार, ॥, पृ० ३८५

३. एच०जी०कीने, फॉल आफ दि मुगल एम्पायर, पृ० ८३

४. काणीराज के इस विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है जो लिखता है कि दीवाने आम की चांदी की छत को उखाड़ देने जैसे और भी अनेक कार्य भाक ने किए और सामान्यतया यह माना गया कि, "भाक की योजना अपने रास्ते में वाष्ठक वनने वाले प्रमुख हिन्दुस्तानी सरदारों से छुटकारा पाने की थी और

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मराठा पक्ष छोड़ने के वावजूद सूरजमल मराठों से सहानुभूति रखता था। उसने मराठा हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, उलटे पानीपत के मैदान में जब मराठा सेना वेतन के लिए उपद्रव मचाने लगी, तब सूरजमल ने एक बड़ी धनराशि गोविन्द पन्त के हाथ वहां भेजी थी। उसी प्रकार यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पानीपत के सर्वनाश से भागे हुए मराठों को जाटों ने शरण देकर एवं हर संभव सहायता प्रदान करके उन्हें मौत के मुँह से बचाया था। अत: स्पष्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के ठीक पूर्व सूरजमल के प्रति भाऊ के दुराग्रह एवं अपमानजनक व्यवहार के कारण सभी विषयों पर उनके मतभेद बढ़ते गए और जब असऊ ने निगरानी दल की नियुक्ति करके अप्रत्यक्ष रूप से सूरजमल को बन्दी बना लिया, तो उसके सामने मराठा पक्ष त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

# पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रति सूरजमल का दृष्टिकोण

सूरजमल के मराठा पक्ष छोड़ने का समाचार विद्युत गित से अफगान शिविर में पहुँचा और अट्दालों के कहने पर गुजाउदौला ने राजा देवीदत्त, अली वेग तथा अन्य दूतों को सूरजमल के साथ समझौता वार्ता के लिए २४ सितम्बर को वल्लभगढ़ भेज दिया। उन्होंने जाट राजा को अट्दाली व गुजाउदौला द्वारा भेजी गई ख़िलअत भेंट करके, अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा एवं आश्वासन के द्वारा, उस पर अट्दाली के पक्ष में शामिल होने के लिए दवाव डाला। परन्तु सूरजमल इस सगय भाऊ के व्यवहार से इतना दुःखी था कि उसने भावी युद्ध से पृथक रहना ही हितकारी समझा। तत्कालीन परिस्थितियों में जाटों की तटस्थता भी दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि जब भाऊ के पास बल्लभगढ़ में जाट राजा के साथ गाह व गुजा के दूतों की वार्ता का समाचार पहुँचा, तो उसे गम्भीर चिन्ता हुई और उसने भी तत्काल एक हाथी और ख़िलअत सूरजमल के पास बल्लमढ़ मेजी और उसे लिखा कि, "उसके लिए यह उचित नहीं कि वह उनका साथ छोड़कर शाह का पक्ष ग्रहण बरे जो कि उनका शत्रु है।" भाऊ ने जाट राजा को यह सलाह भी दी कि जो घटित हो गया, उसे छोड़कर अब उसे शत्रु सेना में अनाज न पहुँचने देने हेतु शाही

दुर्रानी के लौट जाने के बाद विश्वासराव को दिल्ली के सिंहासन पर विठाने की थी।" यह गुप्त सूचना नवाव गुजाउद्दौला को मिल गई थी और उसी प्रमाण पर काशीराज ने उपर्युक्त तथ्य लिपिबद्ध किया, देखें काशीराज, पृ० ६

१. ग्रान्ट डफ, ।।, पू० १४६

२. दिल्ली कानिकल्स, पृ० ११६-१२०

मराठा सिपाही को पांच रुपये नकद, एक घोती, एक रजाई और बाठ दिन का अन्न साथ में प्रदान किया । इस प्रकार उसने दस लाख रुपये उन पर खर्च किए । १ विजेता अब्दाली का जाटों के विरुद्ध अभियान

२६ जनवरी १७६१ ई० को विजेता अहमद शाह ने राजधानी में प्रवेश किया। उसने शाह आलम को सम्राट घोषित करके उसके पुत्र जवान बख्त को, जो दिल्ली में मौजूद था, उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नजीव खान को मीरवल्शी नियुक्त करके उसे राजधानी के शासन कार्यों का संचालक बना दिया गया। इस समय शाह ने अपने सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए नजीव से धन का प्रवन्ध करने के लिए कहा। नजीव ने इस पर विवशता प्रकट करते हुए मराठों को पूरी तरह से निष्कासित करके नर्मदा तक साम्राज्य को शुद्ध करने के लिए आगरा पर विजय-पताका फहराने की सलाह दी और कहा, "सूरजमल जाट और अन्य जमींदारों से अच्छी पेशकश की राशि वसूल की जा सकती है।" इस पर शाह ने उत्तर दिया, "मुझे अपने देश से आए हुए एक साल से ऊपर हो गया है। मैंने उस ओर लीटने का निश्चय कर लिया है।" किन्तु एक लम्बे विचार-विमर्श के बाद नजीव की प्रार्थना मान ली गई। व इसी समय नजीव ने राजा नागरमल को, जो

मुनालाल कृत तारीखें माह आलम के आधार पर फ़ैंकलिन सूरजमल पर यह दोपारोपण करता है कि पानीपत की दुर्घटना का समाचार सुनकर दिल्ली का मराठा सुवेदार नारोशंकर आगरा की ओर भागा, किन्तु सूरजमल जाट के आदेश से वह रास्ते में रोक लिया गया और बुरे साधनों से प्राप्त उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली गई तथा आतंक व कष्ट में शेप यात्रा पूरी करने के लिए उसे छोड़ दिया गया, शाह आलम, पृ० २५; परन्तु एक मराठा पत्र इसका खण्डन करते हुए लिखता है, "नारोशंकर ७-८ लाख रुपये का कोप दिल्ली में ही छोड़कर भाग गया और वह भी बदमाण व्यक्तियों ने दिल्ली में ही लूट लिया।'' पुरन्दरे दफ्तर, ।, पत्र, ४१७; इसी प्रकार एक मराठा शरणार्थी जो नारोशंकर के साथ ही था लिखता है, "नारोशंकर और वालाजी पलान्दे दो से चार हज़ार सैनिकों के साथ दिल्ली से भागे और अब ग्वालियर में होल्कर के साथ कके हुए हैं। रास्ते में भरतपुर में सूरजमल ने हमारी सुरक्षा व आराम का बहुत अधिक ध्यान रखा। हम वहां पर १४-२० दिन रुके। उसने हमारा अत्यिधिक सम्मान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, "मैं तुम्हारे परिवार का ही एक पुराना सेवक हैं, यह राज्य तुम्हारा ही है"""आदि।" ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। उसने अपने सरदारों को हमारी सुरक्षार्य ग्वालियर तक साथ भेजा। देखें, कानूनगो, जाट, पृ० १४२-४३ मीरात ए अहमदी, पृ० ६१६, तृष्होन से इसकी पुष्टि होती है, पृ० ५२ व

भाऊ बखर् पृ० १६१-६२; काशीराज, पृ० ५०,

# [ 858 ]

जाट राजा के पास शरण लिए हुए था, बुलाकर शाह की स्वीकृति से उसे पुनः सेवा में ले लिया। शाह ने नजीव व शुजा के वकीलों के साथ एक पत्र भेजकर सूरजमल को, जिसने हाल ही में मराठों को शरण देकर अब्दाली के शत्रु के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी, उपस्थित होकर पेशकश देने के लिए लिखा।

दूसरी ओर स्रजमल ने राजा नागरमल के साथ अपने वकील मजिलस राय को अव्वाली के पास इस निर्देश के साथ भेजा कि वे सिन्धवार्ता और टालमटोल की नीति द्वारा कुछ समय निकाले, तव तक ग्रीष्म ऋतु आ जायगी। २१ फरवरी १७६१ ई० को नजीव ने राजा नागरमल और मजिलस राय को इस निर्देश के साथ शाह के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे अव्वाली द्वारा जाट राजा को क्षमा प्रवान करने के वदले ख़िराज देना स्वीकार कर लें। ये परन्तु सम्राट को माता जीनत महल स्रजमल मे इसलिए घृणा करती थी क्योंकि वह उसके पित के हत्यारे इमाद का मित्र एवं रक्षक था और पिछले अनुभव के आधार पर वह यह भी जानती थी कि स्रजमल टालमटोल करके समय निकालने का प्रयत्न कर रहा है और जब तक उसे वलपूर्वक विवश नहीं किया जाता, वह एक कौड़ी देने वाला नहीं है। इसलिए उसने दुर्रानी वजीर को इस वात पर राजी कर लिया कि जाट दूत को लौटा दिया जाय। उ

अन्दाली की सेनाएँ पुरानी दिल्ली के निकट अपने हेरों से कूच करने की तैयारियाँ करने लगी। नजीव ने, जो स्वयं सूरजमल की युक्तियों से परिचित था, उसे भुलावे में रखने और आकस्मिक आक्रमण करने के उद्देश्य से यह अफवाह फैलाई कि शाह दक्षिण की ओर कूच कर रहा है। उसने अपने वकील के द्वारा सूरजमल से आग्रह किया कि वह शाह को पेशकश प्रदान करें और मराठों को पूर्णतया नष्ट करने के दक्षिण अभियान में अपनी सेना के साथ सम्मिलित होवें। परन्तु वास्तविकता यह थी कि शाह ने जाटों के विरुद्ध अभियान का निश्चिय कर लिया था और यह संभव है कि अपने सैनिकों में असन्तीय (जाटों के विरुद्ध प्रयाण के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से उत्पन्न) को ध्यान में रखते हुए जाट अभियान को दक्षिण अभियान के रूप में प्रचारित किया हो, जैसा कि नुरुद्दीन हमें बतलाता है। स्राज्ञमल ने सम्मावित खतरे को ध्यान में रखते हुए बुद्धिमतापूर्ण ढंग से शाह को पेशकश देना और सेना भेजना स्वीकार तो कर लिया, किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

१. पुरन्दरे दपतर, १, पत्र, ४१७

२. दिल्ली कानिकल्स, पृ० १२२; नुरुद्दीन, पृ० ५२ व

३. दुर्रानी पू० २६३; सरकार, पतन, ॥, पू० २३५

४. नूरुद्दीन, पु० ५२ व

५. नूरुद्दीन, पृ० ५२ व; १२ मार्च १७६१ ई० को ग्वालियर से लिखे नाना फडनवीस के पत्र से इस समझौते की पुष्टि होती है। यह मूल पत्र अप्राप्य है और एठले ने मैंकडानेल्ड कृत नाना फडनवीस के जीवन चरित्र से इसका मराठी अनुवाद किया है, देखें, एठले दफ्तर, ।, पत्र, ३७

#### सैनिक विद्रोह और ज्ञाह की वापसी

शाह और नजीव सुरजमल की युक्तियों से परिचित थे, अतः समझौते पर उसकी स्वीकृति का विश्वास न करते हुए उन्होंने अपनी सेना को कूच के आदेश जारी कर दिए। स्वयं दूरीनी शाह ने राजधानी में रुकने का निश्चय किया और ७ मार्च को उसका वजीर शाह वली खान, शाहजादा जवान वख्त, जीनत महल तथा भिर्जा बावर को साथ लेकर नजीव एवं भूजाउद्दीला की सेना के साथ सुरजमल पर दवाव डालने के लिए आगरा की ओर रवाना हुआ। किन्तु जैसे ही यह सेना जाट प्रदेश की सीमा पर मथुरा के निकट पहुँची, तो अफगान सैनिको ने सिकन्दर के यूनानी सैनिकों की तरह अपने स्वामी के आदेश के विरुद्ध जाट प्रदेश में आगे वढने से इनकार कर दिया। निरन्तर विजयी अफगान सेना के इस अप्रत्याशित विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे: चार वर्ष पूर्व इसी मार्च महीने में अफगान सैनिकों ने इसी क्षेत्र में महामारी से प्रतिदिन अपने सैकड़ों साथियों को मौत के मूँह में जाते देखा था। भ्जाउद्दीला के शिया अनुयायियों और शाह के सुन्नी सैनिकों में दिल्ली से बाहर निकलते ही बलवा हो गया था और असंतुष्ट होकर गुजाउहीला अपनी सेना के साथ ७ मार्च को ही अपने प्रदेश की ओर लौट गया था। अफगान सैनिकों की लूट की आशा मिथ्या सिद्ध हुई थीं। पानीपत में उनके हाथ कुछ नही लगा था और दिल्ली में भी इस बार विशेष प्राप्ति नहीं हुई। इसके अलावा जब से वे भारत में पहुँचे, उनका वेतन वकाया था। अपने देश को छोड़े उन्हें १६ महीने हो गए थे और सैनिकों की अपने परिवार तथा घर लौटने की चिन्ता सता रही थीं। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि जाटों के शक्तिशालं। दुर्गों के वारे में अफगान सैनिकों ने यह ख्याति सुन रखी थीं कि वर्षों तक उनमें रसद भण्डार एवं शत्रु के विरुद्ध सैन्य प्रतिरोध की क्षमता थी, अतः एक लम्बे एवं थकाने वाले संघर्ष की आणंका ने उनके दिलों को तोड दिया था।

जब इस प्रकार अफगान सैनिकों में अशान्ति बढ़ने लगी, तथ अहमदशाह को विवश होकर अफगानिस्तान लौटने का तत्काल निश्चय करना पड़ा और उसने अपने बजीर की वापस बुला लिया। १३ मार्च को अफगान सेना की वापसी गुरू हो गई और २० मार्च को शाह अपनी सेना के साथ दिल्ली से वाहर निकल पड़ा। र

१. शुजाउद्दीला, १, पू० १००-१०१

२. गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० २६३-६४; सरकार, पतन, ॥, पृ० २३४-३५

#### अध्याय-=

# शासन के अन्तिम तीन वर्ष (१७६१-१७६३ ई०)

# शासन के अन्तिम तीन वर्ष (१७६१-१७६३ ई०)

पानीपत के विनाशकारी एवं निर्णायक युद्ध के वाद मार्च १७६१ ई० में जब अहमदशाह दुर्रानी अपने देश को लौटा, उस समय भरतपुर का जाट राजा हिन्दुस्तान के सर्वाधिक शिवतशाली शासकों में गिना जाता था। सूरजमल की जाट सेना ज्यों की त्यों बनी हुई थी और उसका कोप भरा हुआ था। अपनी बुद्धि एवं राजनैतिक चातुर्य के बल पर उसने, पिछले दो वर्ष से चल रहे मराठा-अफगान संघर्ष में सिक्स भाग न लेकर अपनी सेना व कोप में कोई कमी नहीं आने दी थी। इसी कारण अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अब उसके सामने मैदान साफ़ था। वह अपने राज्य एवं शवित का अधिकतम विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए यह आवश्यक था कि दिल्ली का शासन तंत्र उसके अनुकूल हो, जिससे कि उसके कार्यों को वैधता प्राप्त हो सके। अपने इस उद्देश्य में नजीव उसे अपना राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी दिखाई दिया, अतः उसकी दृष्टि नजीव पर टिकी। परन्तु सूरजमल शवितशाली होते हुए भी एक धैर्यवान् कूटनीतिज्ञ था। इसलिए शाही राजधानी में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के स्थान पर उसने अपने राजनैतिक दृष्टियार इमाद के साध्यम से अपने सहत्वाकांक्षा को पूरा करने का निश्चय किया।

हिन्दुस्तान से लौटते समय अव्दाली ने जो व्यवस्था की उसके अनुसार गाह आलम द्वितीय को सम्राट माना गया, इमाद को पुनः वजीर और नजीव को मीर बक्षी नियुक्त किया गया। गाह ने दिल्ली में अपने प्रतिनिधि याकूव अली ख़ान को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि वह यह देखें कि इमाद व नजीव आपसी शत्रुता भुलाकर अपने स्वामी की सेवा करें, और विना सेना भेजे उसे प्रति वर्ष हिन्दुस्तान से खिराज मिलता रहे। उसने याकूव को यह भी कहा कि वह पेशवा के पास जाकर पानीपत में उसके पुत्र एवं भतीजे की मृत्यु के लिए अफगान

शब्दाली ने सूरजमल जाट पर ७० लाख, नजीव पर ४० लाख और गुजा उद्दौला पर ६० लाख, कुल दो करोड़ रुपया ख़िराज उसे दिया जाना तय किया था, सिलेक्ट कमेटी प्रोसीडिंग्स, १७६१ ई०, जि० था।, १०११७ व १२७

नरेश को क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना करें और साम्राज्य में नए शासन की स्थापना के सम्बन्ध में उसकी (दुर्रानी) ओर से मराठों तथा शाह आलम के साथ सिन्ध कर लें, तािक दिल्ली के शासन में कोई गड़बड़ न करें। वह चाहता था कि जाट राजा सूरजमल के साथ भी इस प्रकार का समझौता हो जाय, जिससे हिंदुस्तान में यथापूर्व स्थित बनाए रख़ने में मदद मिले।

२० मार्च १७६१ ई० को अव्दाली ने अउने देश के लिए प्रयाण किया और वह राजधानी से बाहर निकलकर शालीमार बाग में आकर रुका। २२ मार्च को यहाँ से कूच करके शाह पानीपत से छः मील दूर एक स्थान पर पहुँचा। यहाँ पर उसने मिर्जा जवान वस्त को भेंट प्रदान की और इमाद के वकील राजा दिलेरिसह की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने अपने स्वामी को वजारत दिए जाने के एवज में १८ लाख रुपये पेशकश देने का वादा किया था। शाह ने वजीर की ख़िलअत, उससे सम्बन्धित शाही फ़रमान व कलमदान याकूव को सौंपते हुए यह निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से जाकर इमाद को ये प्रदान करें। इसके बाद याकूब अली और राजा दिलेरिसह शाहजादा जवान बख्त के साथ राजधानी लौट आए।

#### दिल्ली पर नजीव का अधिकार

इस समय शाही राजधानी में नवित्युक्त सम्राट, वजीर एवं मीरविष्णी में से कोई भी नहीं था। नजीव सोनीपत में, शाह आलम वाराणसी में और इमाद मथुरा में था। इन तीनों में आपसी सहयोग द्वारा स्थायी शांति की अव्दाली की कल्पना साकार नहीं हो सकती थी, क्योंकि इमाद और शाह आलम के बीच रक्त की नदी थी और नजीव पर किसी का विश्वास नहीं था। जैसे ही याकूब अली और दिलेरिसह अव्दाली से विदा लेकर राजधानी लौटे तो सम्राट की माता जीनत महल ने उनसे कहा, "इमाद को वजारत मुझे स्वीकार्य नहीं है, जिसने अनेक अनुचित कार्य किए हैं। अगर धन ही इसका कारण है तो पेशकश को राशि हम भेज देंगे।" उसने राजधानी के महलों से उन लोगों को भी हटा दिया, जिन्हें दिलेरिसह ने इमाद को वजारत मिलने पर नियुक्त कर दिया था। "

शाह की रवानगी और अपनी वजीर के पद पर नियुक्त की सूचना मिलते ही इमाद सूरजमल के साथ भरतपुर से मथुरा आ गया और अपने समर्थकों को जुटाने लगा। जब इमाद मथुरा में सूरजमल की सहायता से राजधानी पर अधिकार की योजना बना रहा था, तभी नजीब ने सम्राट की माता की पत्र लिखा कि यदि इमाद ने दिल्ली आकर शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया, तो वह जाट राजा के साथ मिलकर शाह अलम और शाही परिवार को हटाकर शाहजहाँ द्वितीय की

१. मीरात ए अहमदी, पृ० ६२०

२. वही

तरह किसी दूसरे राजकुमार को गद्दी पर बिठा देगा। इस पर जीनत महल ने राजधानी में सुरक्षा प्रवन्ध कहें करके नजीव को वुलावा भेजा। जिन इसकी जान-कारी सूरजमल और इमाद को मिली, तो उन्होंने नया सम्राट बनाए जाने सम्बन्धी अफ़वाह का खण्डन करने के लिए अप्रैल के प्रथम सन्ताह में नजीव के वकील मेघराज को बुलाया और यह विश्वास दिलाया कि वजीर सब प्रकार से वादशाह की सेवा करेगा तथा नजीव के साथ समझौते के सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने राजा नागरमल की मध्यस्थता को स्वीकार किया।

अव इमाद ने, जिसे १० अप्रैल को याकुब अली खान ने मथुरा पहुँचकर यह कहते हुए वजीर की ख़िलअत प्रदान कर दी थी कि अव वह स्वयं अपने वल पर दिल्ली में इस पद की शक्ति प्राप्त करे, राजधानी की ओर प्रयाण करने की तैयारी में सूरजमल की जाट सेना के अलावा हाफिअ रहमत, डूंडी ख़ान, सादुरला खान सिह्त अन्य रहेला सरदारों को आमिन्त्रित किया। ये सरदार गंगा तट पर पहुँचने के बाद अपनी माँगों के बारे में पत्राचार करने लगे।

दूसरी और नजीव के साथियों ने उसे सलाह दी कि, "शिक्तिशाली राजा सूरजमल इमाद उल मुल्क का मित्र है। अफगान सरदार उसके निकट पहुँच गए हैं। आपको सावधानीपूर्वक विचार करके अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए।" इस पर नजीव ने जवाव दिया, "मैं रुहेला सरदारों के साहस को अच्छी तरह जानता हूँ। वे मेरे भाई हैं और वे मुझे मार डालने के लिए कमर नहीं कसेंगें। मुझे अव सूरजमल की ओर मुझना है। यद्यपि वह एक शिक्तिशाली व्यक्ति है, किन्तु वह दूरदर्शी और स्वभाव से धैर्यवान् है। जव मैं दिल्ली में प्रवेश करता हूँ तो वह अनावश्यक रूप से मुझे बाहर निकालने का कार्य नहीं करेगा। अब जविक शहर खाली है, वहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। परन्तु इमाद उल मुक्क के हाथों में भी सनद है, याकूव अली खान जैसा सामन्त उसे लेने गया है और वह अभी तक रवाना नहीं हुआ है यह सोधा-सादा अग्रुभ भाग्य है।" इसके तत्काल बाद, संभवतः अप्रैल के मध्य में किसी समय, नजीव ने शाही राजधानी पर अधिकार करने के लिए कूच कर दिया और जब वह लूनी पहुँचा तो वली अहद (जवान वस्त) स्वयं अपने हाथी पर विठाकर उसे दिल्ली ले आया। इस प्रकार नजीव साम्राज्य का मीरवस्शी, दिल्ली का फ़ौजदार और शाही शासन का संरक्षक (रीजेन्ट) वन गया।

१. तूरुद्दीन, पृ० ५४ व; हिगणे दफ्तर, ।, पत्र, २०६ से इसकी पुष्टि होती है ।

२. हिंगणे दफ्तर, ।, २०६, ६ अप्रैल १७६१ ई०

३. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० १२३

४. नूरुद्दीन, पृ० ५४ व

४. नूरुद्दोन, पू० ४४ व--- ४४ अ

# 

उसने अपने एक विश्वासपात्र शेख कासिम को दिल्ली दुर्ग का किलेदार नियुक्त कर दिया और अन्य स्थानों पर अपने व्यक्तियों को तैनात करके राजधानी पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लिया।

# मथुरा सम्मेलन की विफलता

. , ६ अप्रैल १७६१ ई० को याकुब अली खान अव्दाली के आदेशानुसार पेशवा के साथ समझौते में मध्यस्थता के लिए मूरजमल से वार्ता करने हेतु दिल्ली से कुम्हेर के लिए रवाना हुआ। वह अपने साथ इमाद के लिए, जो मधुरा में था, शाही वज़ीर की खिलअत भी लेकर चला था, उधर पेशवा के आदेश पर होल्कर ने अपने दीवान गंगाधर पन्त को सूरजमल के पास इस निर्देश के साथ भेजा कि वह पूर्व की भाँति यमुना पार दोआव में मराठा प्रभाव की पुर्नस्थापना में उनकी मदद करे। विश्वभाग इसी समय इमाद ने जाट राजा को अपनी सेना के साथ तुरन्त मथुरा पहुँचने के लिए लिखा। इस प्रकार अव्दाली, मराठे व इमाद सभी हिन्दुस्तान की पुर्नेब्यवस्था में जाट राजा की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। परिणामस्यरूप सरजमल ने इन मामलों पर विचार-विमर्श के लिए सभी पक्षों को मथुरा में आमन्त्रित किया। अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में मथुरा में विभिन्न राजनैतिक शक्तियों के प्रतिनिधियों एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सूमजमल के अलावा वजीर इमाद उल मुल्क, अब्दाली का प्रतिनिधि याकुव अली खान, मराठों के प्रतिनिधि गंगाधर पन्त व वापू महादेव हिंगणे और नवाव ग्रुजाउद्दौला का प्रतिनिधि भी शामिल हुए । रुहेले व वंगण सरदारों हाफ़िज रहमत, डूंडी खान और सादुल्ला ख़।न ने भी इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे और स्वयं गंगा किनारे पहुँचकर इस वार्ता के सम्बन्ध में पत्राचार करने लगे।

मथुरा पहुँचकर याकूव अली ने इमाद को शाही रस्म के अनुसार वजारत की खिलअत, फ़रमान और कलमदान भेंट विथा। इमाद ने इस पर भारी उत्साह एवं, हर्ष प्रकट किया। पर नजीव का अधिकार हो जाने का समाचार जब यहाँ पहुँचा, तो इमाद व सूरजमल को वहुत निराशा हुई। इसके वावजूद मथुरा में राजनैतिक गतिविधियाँ जारी रही। १६ अप्रैल को याकूव अली खान की सूरजमल

१. नूरुद्दीन, पृ० ४५

२. दिल्ली कानिकल्स, पू० १२३

३. पेशवा दपतर, xxv।।, पत्र, २६६; एठले दपतर, ।, पत्र, ४०, पेशवा द्वारा पुरुपोत्तम महादेव हिंगणे को लिखे ६ अप्रैल १७६१ ई० के पत्र से यह भी पता चलता है कि इस विषय में पेशवा ने सीधे सूरजमल को भी पत्र लिखा था, देखें, हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र, २०५

४. मीरात ए अहमदी, पू॰ ६२१

से भेंट हुई। पजब यालूब ने पेशवा के पास पुना जाने की पेशकश की, तो मराठा वकील, इमाद और सूरजमल ने उससे कहा कि सिन्ध की शर्ते तो यहीं पर निश्चित हो जायेंगी, इस कार्य के लिए आपको श्रीमंत स्वामी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार याकृव को मथुरा में रोक लिया गया। वार्ता में सहमित की आशा तभी क्षीण हो गई, जब शुजाउद्दौला के वकील ने ऋद्भ होकर मराठा दूत गंगाधर तांत्या से कहा, "हम अपना कोई प्रदेश जाटों के हवाले नहीं करेंगे, हमारा मुल्क हमारे पास रहेगा और तुमने हमारे जिस प्रदेश पर अधिकार कर रखा है, उसे छोड़ दिया जाय।" दूसरी ओर गंगापार रहेने यद्यपि नजीव से डरते थे और उसके प्रति होष रखते थे, परन्तु नजीव ने इस समय उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखने की पूरी कोशिश की, इस कारण उन्होंने भी अनिश्चय का रुख अपना रखा था। किन्तु यानून के समझौता प्रयास में प्रमुख वाधा यह थी कि इमाद व सुरजमल नए सम्राट को स्थापित करना चाहते थे, जबिक याकुव और नजीव शाह आलम को वनाए रखने के पक्षधर थे। अ मराठों ने भी याकूब के समझौता प्रस्ताव के प्रति उचित रवैया नहीं अपनाया, क्यों कि उनका प्रतिनिधि गंगाधर इस सम्मेलन में सूरजमल की सलाह पर चल रहा था। इन परिस्थितियों में लगभग २० दिन तक वार्ता चलते रहने के वाद १-२ मई के आस-पास मधुरा का शान्ति सम्मेलन विना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। १

इस प्रकार नामधारी वजीर की नजीव को दिल्ली से तस्काल निकाल भगाने की और अपनी शक्ति स्थापित करने की आशा क्षीण हो गई। लगभग एक महीना रकने के बाद निराश याकूब अली राजधानी लीट गया। परन्तु सूरजमल, इमाद गंगाधर अगले एक महीने तक और एके रहे तथा भावी नीति पर विचार करते

१. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० १२४

२. पेशावा दफ्तर, 11, पत्र, १४६, हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र, २१३

३. हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र, २०७

४. हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र, २१३; भीरात ए अहमदी से इसका समर्थन होता है (प० ६२१)।

पेशवा दफ़्तर के अनुसार यह वार्ता २० दिन चलने के बाद विफल हो गई, जि० ।।, पत्र, १४६; हिंगणे दफ्तर के अनुसार समझौता न होने के कारण लगभग एक महीना रुकने के बाद याकूब दिल्ली लौट गया, जि० ।, पत्र, २१३, १६ मई १७६१ ई०; ४ मई को हिंगणे जाट सेना के आगरा किले की और प्रयाण करने व घेर लिए जाने का समाचार देता है, जिससे पता चलता है कि १-२ मई को शान्ति बार्ता भंग होने के बाद ही जाट सेना मथुरा से रवाना हुई होगी, देखें, हिंगणे, दफ्तर ।, २०६

रहे। उधर नजीव, जवानवख्त, जीनत महल आदि ने मिलकर इमाद को वजारत से अलग कर दिया। जाट राजा ने इमाद को सलाह दी कि वर्तमान परिस्थितियों में उनका अकेले दिल्ली पर आक्रमण करना अव्यवहारिक और हानिकारक होगा, क्योंकि इससे सभी विरोधियों को एकजुट होने का अवसर मिलेगा। सूरजमल और इमाद ने यह योजना वनाई कि वर्तमान में आगरा किले पर अधिकार करके किसी शाहजादे को सम्राट घोपित कर देना चाहिए। उसके बाद नजीव पर दवाव डालने के उद्देश्य से राजधानी पर प्रयाण करना चाहिए। इमाद ने इस योजना में भावी आशा की किरण देखकर उस पर बहुत बल दिया। इस समय सूरजमल ने अपनी भावी योजनाओं को सफल बनाने के उद्देश्य से रहेला व बंगश सरदारों को भी अपने साथ मिलाए रखने का पूरा प्रयास किया।

# आगरा दुर्ग पर सूरजमल का अधिकार (१२ जून १७६१ ई०)

मथुरा सम्मेलन की विफलता के फलस्वरूप जैसे ही हिन्दुस्तान की राजधानी पर नियन्त्रण की सम्भावना क्षीण होती दिखाई दी, वैसे ही सूरजमल ने आगरा के साही किले पर अपनी दृष्टि डाली, जो साम्राज्य का सर्वाधिक सम्पन्न नगर था। दिल्ली जहाँ विदेशी आक्रमण एवं लूटमार से नष्ट हो चुकी थी, वहीं आगरा दुर्ग के द्वार अब तक किसी दुर्रानी प्रतिनिधि के सामने नहीं खुले थे और न ही यह मराठा आकांक्षा का शिकार हुआ था। अ।गरा न केवल व्यापार का सर्वीत्तम केन्द्र था, विकर राजधानी के सम्पन्न लोगों का शरण-स्थल भी था। आगरा का दुर्ग एक किलेदार के

१. मीरात ए अहमदी, पृ० ६२१

र. मई (१७६१ ई०) महीने में मथुरा से सूरजमल हाफिज रहमत, ढून्डी खान, अहमद खान, सादुल्ला खान आदि अफगान सरदारों से निरन्तर सम्पर्क रखते हुए नजीव के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा। इस अवधि में लिखे गए हिंगणे वन्धुओं के पत्रों से पता चलता है कि इन अफगान सरदारों ने जाट राज। को यह आश्वासन दिया कि उसकी इच्छानुसार यदि नजीव तैयार हो जाता है, तब तो उसके साथ समझौता कर दिया जायगा, अन्यथा वे सब मिलकर नजीव को हटानं और राजधानी में वजीर व सूरजमल का वन्दोवस्त करने में सहायता करेंगे। बाद में उन्होंने सूरजमल के इस विचार को स्वीकार कर लिया कि नजीव से युद्ध किया जाय अथवा समझौता, इस प्रश्न पर वार्ता के लिए वे सभी मई के अन्तिम सप्ताह में जाट राजा से मेंट करने हेतु अलीगढ़ पहुँचे। स्वयं सूरजमल इस उद्देश्य से इमाद व गंगाधर के साथ २४ मई को मथुरा से रवाना होकर २६ मई को अलीगढ़ पहुँच गया, देखें, हिंगणे रफ्तर, 1, पत्र, २१४, २१४ व २१८ (क्रमण: २१ मई, २३ मई व ४ जून १७६१ ई०)।

सुर्पुद था, जो सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। उसे और उसके सैनिकों को गत दो वर्षों से वेतन नहीं मिला था और वे शाही भण्डार से मूल्यवान् वस्तुएँ वेच-वेचकर अपना गुजारा कर रहे थे।

३ मई १७६१ ई० के लगभग सूरजमल ने मथुरा से वलराम के नेतृत्व में ४००० जाट सेना को इस निर्देश के साथ आगरा की ओर रवाना कर दिया कि वह साम, दाम, दण्ड, भेद किसी भी तरह से आगरा के क़िले पर अधिकार कर ले। दोआव में अपने प्रभाव की पूर्नस्थापना और विस्तार के लिए वह यह आवश्यक समझता था कि आगरा व अलीगढ़ के दुर्गी पर मजवूती के साथ उसका अधिकार रहे। स्वयं जाट राजा मथुरा में रुका रहा, ताकि राजधानी पर नियन्त्रण एवं इमाद को वजीर पद पर स्थापित करने के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की दिशा में पूर्नावचार किया जा सके । सूरजमल यहाँ बैठकर, आगरा पर उसका अधिकार हो जाने की राजधानी में क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका भी सतर्कतापूर्ण अवलोकन करना चाहता था। वह अपने उद्देश्य में अफगान सरदारों का समर्थन जुटाने और नए सम्राट की घोषणा करके नजीव व उसके समर्थकों पर दवाव हालने की अपनी योजना के प्रति भी ध्येयरत था ।

३ मई को जाट सेना ने शीघ्र ही आगरा पहुँचकर वहाँ के क़िलेदार को सूरजमल का यह संदेश दिया कि उसकी सेना दोआव में जा रही है, इस कारण उसे जमूना पार करने के लिए स्थान दिया जाय। क़िलेदार ने इसकी स्वीकृति दे दी। क्योंकि यह मार्ग किले के पास से होकर निकलता था, अतः दुर्ग द्वार के निकट पहुँचने पर जाट सेना दुर्ग के अन्दर घुसने लग गई। उन्हें रोकने के लिए दुर्ग रक्षकों ने कार्यवाही की, जिसके परिणामस्वरूप हुए संघर्ष में २०० व्यक्ति मारे गए। किलेदार ने तुरन्त दुर्गद्वार बन्द कर दिए और युद्ध प्रारम्भ हो गया। जाटों ने जामा मजिस्द पर अपने मोर्चे क़ायम करके गोलाबारी शुरू कर दी। क़िलेदार ने स्पण्ड वता दिया कि वह वादणाह के अलावा किसी की किला नहीं सींपेगा। खाद्यान एवं रसद सामग्री का पूरा प्रबन्ध किए विना किलेदार ने अपने मात्र ४०० सिपाहियों के साथ प्रवल प्रतिरोध गुरू कर दिया। 2

जब नजीव को आगरा पर जाट सेना के आक्रमण का समाचार मिला, तो ६ मई को सोनीपत से दिल्ली लौटते ही उसने ५-७ हजार सेना एकत्र कर, जवान वस्त को लेकर आगरा की ओर कूच करने की तैयारियाँ की । फ़ई खनगर से मुसायी

१. हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र, २०६, ४ मई १७६१ ई०; मीरात ए अहमदी, पृ० ६२१
२. हिंगणे दफ्तर, 1, पत्र, २०६, ४ मई १७६१ ई०, इस पत्र से हिंगणे यह सूचना भी देता है कि आगरा में अली गोहर के नाम का खुतवा पड़ा गया । इससे पता नलता है कि जाट व इमाद सम्राट बदलने की अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बर्तमान सम्राट के नाम का राजनैतिक लाभ भी उठाना चाहते थे।

ख़ान बलूच और वहादुरगढ़ से बहादुरखान बलूच भी अपनी दो-दो हजार सैनिक टुकड़ियों के साथ दिल्ली पहुँचकर नजीब की सेना में शामिल हो गए। परन्तु भाग्य ने नजीव का साथ दिया और उसने राजधानी को छोड़कर शक्तिशाली जाट सेना से उसके प्रदेश में युद्ध करने के खतरनाक एवं मूर्खतापूर्ण विचार को शीघ्र त्याग दिया।

२४ मई को सूरजमल इमाद और गंगाधर तांत्या के साथ मथुरा से रवाना हो गया और जमुना पार करके २६ मई को वे अलीगढ़ पहुँच गए। पूर्व निश्चित योजना के अनुसार यहाँ पर इनकी हाफ़िज रहमत, डून्डी खान, अहमद खान इत्यादि अफगान सरदारों के साथ इस विषय पर वार्ता हुई कि नजीव के साथ युद्ध किया जाय अथवा समझौता। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पहुँचने के पूर्व ही नजीव किसी तरह रुहेले व बंगण सरदारों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गया था, इस कारण उपर्युक्त भेंट वार्ता का सूरजमल की इच्छानुसार परिणाम नहीं निकला। इस असफलता के बाद इमाद को वजीर पद पर स्थापित करने और राजधानी पर नियंत्रण करने के लिए नजीव को हटाने की सूरजमल की योजना लगभग समाप्त हो गई और उसने अपना ध्यान अपने राज्य विस्तार एवं आगरा दुर्ग पर अधिकार की बार केनिद्रत किया।

अलीगढ़ से रवाना होकर जाट राजा कोईल व जालेसर के आस-पास के क्षेत्रों पर अपने अधिकार की पुर्नस्थापना करते हुए हैं जून के प्रथम सप्ताह में अपनी सेना की सहायतार्थ आगरा किले के सामने जा पहुँचा। किले के शीघ्र पतन की आशा न देखकर सूरजमल ने आगरा शहर में रह रहें दुर्ग रक्षकों के परिवार के लोगों को बन्दी बनाकर उन पर दवाव डाला। अन्त में एक लाख रुपये की घूस और पाँच गाँव दिए जानें के वचन पर किलेदार ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। इस

जयपुर से रामचन्द्र का रघुनाथराव को २६ मई १७६१ ई० को लिखा गया पत्र, पेशवा दफ्तर, ॥, पत्र, १४४

२. पेशवा को लिखा गया पुरुषोत्तम महादेव हिगणे का पत्र, ४ जून १७६१ ई०, हिगणे दफ़्तर 1, पत्र, २१ म

पेशवा को लिखे वालाजी गोविन्द के २५ जून १७६१ ई० के पत्र से पता चलता है कि नजीव और गंगापार के रुहले इस समय एक हो गए थे, पेशवा दफ्तर, xxix, पत्र, ५

४. पेशवा दपतर, ॥, पत्र, १४४ से पता चलता है कि सूरजमल ने जमुना पार दोआव में अपने बन्दोबस्त के लिए एक फ़ौज पहले ही भेज दी थी।

५. दिल्ली क्रानिकल्स, पृ० १२४; घूस दिए जाने की पुष्टि सियार (॥, पृ० ४०२) से.भी होती है।

प्रकार लगभग एक महीने के घेरे के वाद १२ जून १७६१ ई० को आगरा के क़िले पर जाट सेना का अधिकार हो गया। जाटों को यहाँ लूट में विशाल सामग्री मिली। ऐसा अनुमान है कि सूरमल को यहाँ से ५० लाख रुपये की सम्पत्ति मिली और भारी संख्या में गोला वारूद, शरत्र व तोपें मिली, जो डीग व भरतपुर के दुर्गों में पहुँचा दी गई। किले में स्थायी जाट रक्षक सेना तैनात कर दी गई। इस प्रकार आगरा, जिसे दितीय शाही राजधानी का गौरव प्राप्त था, पर जाट राजा का अधिकार स्थापित हो गया। इस अवसर पर सूरजमल ने आगरा के शाही किले में अपना भव्य दरवार आयोजित किया और उसे अपने निजी दुर्ग को तरह सजाया। आगरा किले और शहर का भलीगाँति वन्दोवस्त करने के वाद सूरजमल अपने पुत्र जवाहर वा विवाह रचाने मथुरा लौट आया।

स्रजमल शक्ति के चरमोत्कर्षं पर

पानीपत के युद्ध के तीन माह बाद ही सूरजमल ने अव्दाली व मराठा ख़तरे से मुक्त होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तेजी से क़दम बढ़ाए। भावी राजनीति के स्वरूप निर्धारण के लिए इस समय हिन्दुस्तान की सभी शक्तियों की दृष्टि शक्तिशाली जाट राजा की गतिविधियों पर टिकी हुई थी। परन्तु मथुरा सम्मेलन में सूरजमल ने ग़लत घोड़े पर दांव लगाया था। जब सभी पक्षों ने इमाद को त्याग दिया था, तब वह अपनी शक्ति उसकी वजारत के समर्थन पर व्यय कर रहा था। यद्यपि सूरजमल इमाद हे माध्यम से राजधानी पर अपना नियन्त्रण करने की छिपी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता था, किन्तु उसका उम्मोदवार इस समय

तिथि दिल्ली कानिकल्स, (पृ० १२४) में दी हुई है।

२. हरचरनदास लिखता है कि किलेदार फाजिल खान तो ईमानदार वना रहा, किन्तु द्वार रक्षक मूसा वेग ने तीन लाख रुपये लेकर जाटों के लिए दरवाजे खील दिए। इस गहारी का जाटों ने उसे यह पुरस्कार दिया कि उसे कैंद में डाल दिया (चहार गुलजार, पृ० ४५४ व), सरकार इस विवरण की भ्रान्ति पूर्ण मानते हैं, जो सही प्रतीत होता है। जाट राजा द्वारा किलेदार को दिए गए वचन का पालन न किए जाने का कारण वैण्डल यह वतलाता है कि सूरजमल ने किलेदार से उस विपुल सम्पत्ति का हिसाव माँगा, जो अब तक उसके सुपुदं थी और उस पर यह आरोप लगाया कि उसने गलत हिसाव लगाया है, टेकें, सरकार, पतन, ॥, पृ० २७५-७६

३. सियार, ॥, पृ०४०२

४. दिल्ली से हिंगणे बन्धु लिखते हैं कि सूरजमल ने आगरा किले के अन्दर से सभी मुस्लिम चिन्ह हटाकर उसे यज्ञ हवन आदि से पवित्र किया और उस स्थान पर वैठा, जहाँ वादणाह के अलावा कोई नहीं वैठता था, हिंगणे दपतर, ॥, पत्र ४६; रेने मैडक के अनुसार सूरजमल ने किले पर अधिकार के वाद उसका पुनर्निर्माण किया, वंगाल पास्ट एण्ड ग्रेजेण्ट, जि॰ ५३ (१६३७ ई०), पू॰ ६६

शुजाउद्दीला के मुकाबले बहुत निर्वल था। वजीर पद की वैध ख़िल अत के अतिरिवत स्वयं इमाद की अपनी कोई शक्ति या आधार नहीं था, जविक साधनों एवं समर्थन की दृष्टि से शुजाउद्दीला इस समय अधिक प्रभावशाली उम्मीदवार था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वात यह थी कि शाह आलम दितीय, जिसे हिन्दुस्तान की प्राय: सभी शिवतयों ने सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया था और इमाद के बीच मेल नहीं हो सकता था, वयों कि दोनों के बीच रकत की नदी थी। इसी कारण जीनत महल ने नजीव के समर्थन से इमाद को वजारत से वंचित रखने के प्रयास किए, तो दूसरी ओर मथुर। में वजीर की खिलअत धारण करने के वाद इमाद ने जाट राजा के समर्थन से सम्राट को वदलने का निश्चय किया। यही कारण था जिसके फलस्वरूप याकूव का समझीता प्रयास विफल और मथुरा सम्मेलन भंग हो गया।

वजीर और जाट के अलावा मथुरा में एकत्र कोई भी शिक्त शाह आलम को हटाने के पक्ष में नहीं थी। सूरजमल ने इस तथ्य को भांपकर इमाद को शाह आलम के साथ भैत्री कर लेने की सलाह भी दी किन्तु इमाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। मथुरा सम्मेलन की विफलता के बाद भी सूरजमल ने इमाद की इच्छानुसार नया सम्राट घोपित करने की योजना भी बनाई, किन्तु अलीगढ़ में (मई १७६१ ई० के अन्तिम सप्ताह में) जब रुहेले व बंगश सरदारों ने जो जाट राजा का समर्थन कर रहे थे, इस प्रश्न पर अपनी असहमित प्रकट की तो, सूरजमल ने उस योजना को यद्यपि वहुत देर से, किन्तु दूर्वांशतापूर्ण ढंग से छोड़ दिया। इस प्रकार एक अव्यवहारिक राजनीतिक उद्देश्य के लिए होने वाले अपनी शिवत के दुरुपयोग को रोक लिया। जहाँ तक शाह आलम के साथ सूरजमल के सम्बन्ध का प्रश्न था, केवल इमाद का समर्थन करने के कारण ही जाट राजा उसका विरोधी था, अन्यथा दोनों के बीच सेल होने में कोई कटिनाई नहीं थी। इसलिए अब सूरजमल ने इमाद के निरर्थक बोझ को अपने कन्धों से उतारने का निश्चय किया, ताकि वह अपनी शिवत का उपयोग अपने राज्य के विस्तार और उसे सुदृढ़ बनाने में कर सके।

अव सूरजमल की जाट सेनाओं ने शीघ्र ही दोआव में कोईल, जलेसर, वुलग्दशहर के कई परगनों पर, जहाँ मार्च १७६० ईं० में अब्दाली ने अधिकार कर

१. पेशवा को लिखे गए एक पत्र में, जिसमें मथुरा में याकूव के समझौता प्रयासों की विफलता की सूचना दी गई है, हिंगणे सूचित करता है कि वर्तमान में जाट इमाद के साथ शाह आलम से मेल करने की बात भी सोच रहा है (पेशवा दपतर, 11, पत्र, १४६) किन्तु सम्भवतः इमाद के विरोध के कारण सूरजमल को इसमें सफलता नहीं मिली और वजीर की इच्छानुसार उसे नया सम्राट वनाने की योजना पर चलना पड़ा, जैसा कि मीरात ए अहमदी का लेखक हमें वतलाता है (मीरात ए अहमदी, पृ० ६२१)।

लिया था, अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया। सूरजमल ने मुडसान के स्वतंत्र जाट जमींदार पूहुपिसह को भी नहीं छोड़ा, जो अब तक उसका समर्थंक रहा था, और उसे यहाँ से निकाल वाहर किया। वेशे वेशाव विजय में उसने शाही व मराठा जागीरों में नोई भेद नहीं किया। सूरजमल के इस आकामक रुख को देखकर मराठा क्षेत्रों में भारी चिन्ता हुई, जो इस समय दोआव में अपने खोए हुए प्रदेशों की पुनप्रित में उससे सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे। १२ जून १७६१ ई० को आगरा दुर्ग पर अधिकार के पश्चान इस सूबे के अधिकांश भाग पर भी विना किसी प्रतिरोध के जाट राजा का अधिकार कायम हो गया। सम्पूर्ण में वात पर अपना सुदृढ़ अधिकार स्थापित करते हुए उसकी सेनाएँ वर्तमान हरियाणा प्रदेश में प्रवेश कर गई थीं और रेवाडी तथा झज्झर को जीतते हुए जाट सेनाएँ दिल्ली से २० मील दूर सराय वरान्त तक पहुँच गई। 3

#### सूरजमल के साथ नजीव के सन्धि प्रयास

वर्षांकाल व्यतीत होते-होते विजयी जाट सेनाओं का खतरा राजधानी के निकट मंडराने लगा और हिन्दुस्तान को राजनीति नजीव और सूरजमल के व्यवहार पर केन्द्रित हो गई। इस समय दोनों के बीच व्यक्तित्व एवं महत्वाकांक्षा के टकराव पर उपयुक्त टिप्पणी करते हुए सियार का लेखक लिखता है, "सूरजमल महत्वाकांक्षी एवं व्यग्न था और उसकी जमींदारी तथा प्रदेश शाहजहाँ नावाद के बहुत निकट था, अतः वह अपने पड़ोसियों को हटाकर उनकी भूमि पर अधिकार कर रहा था। इस आचरण ने नजीव के साथ उसके विवाद को स्थायी रूप से भड़काया और वे दोनों एक दूसरे को ऐसी कुदृष्टि से देखने लगे जैसे दो व्यक्ति प्रथम अवसर पर निकट आने पर फुँफकार मारते हो। यह कहा जा सकता है कि नजी बुदृष्टा अपने चरित्र एवं सत्ता में वेचैन था, किन्तु उसने उस पर अपनी आकुलता को छिपाया।" नजीव जो सूरजमल की शक्ति एवं वृद्धि का लोहा मानता था, अच्छी तरह से जानता था कि जाटों के विरुद्ध हिन्दुस्तान की कोई भी शक्ति उसका साथ देने को तैयार नहीं होगी। इसलिए वह शाह के आने के पूर्व किसी भी गम्भीर युद्ध का ख़तरा नहीं उटाना चाहता था। परिणामस्वरूग समझौते के लिए नजीव सूरजमल की ओर झुका।

१. इम्पी० गर्ज ० यूनाईटेड प्राविन्सेज ।, पृ० ३६४

२. पेशवा दक्तर, xxix, पत्र, २६, २१ जुलाई १७६१ ई० के विट्ठल सदाशिव के पत्र से पता चलता है कि जाट और रुहेला सेना मराठा प्रदेश पर अधिकार करते हुए बुन्देलखंड की ओर बढ़ रही थी, पेशवा दक्तर, न्यू सिरीज ।, पत्र, २४६

३. नूरुद्दीन, पृ० ६१ अ

४. सियार, IV, पृ० २=

अप्रैल १७६१ ई० में राजा नागरमल की मध्यस्थता पर हुई सहमित के आधार पर दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास प्रारम्भ हो गए। नजीव की ओर से राजा दिलेरिस और जाटों की ओर से रूपराम कटारी तथा मोहनिस बार्ता की तैयारी के लिए दिल्ली में मिले और ७ अक्तूबर १७६१ ई० को वे सभी सूरजमल के पास दनकौर पहुँचे। पाँच दिन तक समझौता वार्ता चलती रही और यह हुआ कि परगना झज्झर तथा अन्य वे स्थान जो सूरजमल ने हुग्ल ही में जीते है, उसके मान लिए जायेगे। सूरजमल ने बदले में सम्राट को वार्षिक कर देने का आग्वासन दिया, जिसके लिए नागरमल की जमानत स्वीकार की गई। १ १ स्तारील को ये लोग दिल्ली लीट आए और अगले ही दिन नजीव ने इस समझौते पर अपनी स्वीकृति दे दी। नजीव ने सूरजमल से भेंट करने की इच्छा के साथ, राजा चेतराम तथा दिलेरिसह को, कुरान की उस प्रति ने साथ जिसे लेकर उसने इस मम्बन्ध में शपथ खाई थी, सूरजमल के पास भेजा। गोवर्धन में चार दिन तक नजीव के इन दूतों की सूरजमल के साथ वार्ता चलती रही और अन्त में सूरजमल नजीव से भेंट वार्ता के लिए सहमत हुआ। 3

इसी वीच १६ अक्तूबर को अव्दाली का दूत दिल्ली पहुँचा और उसने अन्य मामलों के साथ जाट राजा से वसूली और अन्य मामलात तय करने के वारे में वातचीत की । उसने यह भी प्रकट किया कि लाहौर प्रान्त में सिक्खों के उपद्रवों के कारण अव्दाली वहाँ पहुँचने वाला है और अगर सूरजमल ने पैसा नहीं भेजा तो गीझ ही शाह अपनी सेना के साथ हिन्दुस्तान में प्रवेश (जनवरों में) करेगा। र राजा नागरमल, याकूब अली खान और अब्दुल अहद खान (अब्दाली का दूत) ने आपम में मिनकर मुख्य रूप से इस विषय पर विचार-विमर्श किया कि अब्दाली की व्यवस्थानुसार शाह आलम को दिल्ली में मुगल सम्राट के रूप में कैसे स्थापित किया जाय ? इसके बाद ये तीनो व्यक्ति नजीब के पास पहुँचे और उसके साथ वातचीत के पश्चात् यह तय हुआ कि राजा नागरमल को सूरजमल के पास भेजा जाय, जो निम्नलिखित विषयों पर उससे वात करे:

 सूरजमल को समझाकर नजीव से भेंट के लिए उसे दिल्ली के निकट लेकर आवे और भेंट के वाद सूरजमल का पुत्र नजीव के साथ वादशाह के पास (उसे लाने के लिए) जाए।

१. हिंगणे दपतर, १, पत्र, २०६

२. पेशवा दपतर, xx1, पत्र, ६०

३. वही

४. वहो, xxix, पन, २३

२. सभी शासक राजे-रजवाड़े वगैरह मिलकर नजीब के साथ वादशाह (शाह आलम) के पास जाए और उसकी मान्यता स्वीकार करने का वचन दें।

२४ अक्तूबर को नागरमल सूरजमल के पास गया परन्तु अगले ही दिन नजीव हिसार में वन्दोवस्त के लिए चला गया, इस कारण भेंटवार्ता में लगभग १५-२० दिन की देर हो गई। नजीव ने नागरमल को सन्देश भी भेजा कि वह सूरजमल को लेकर दिल्ली पहुँचे, तब तक वह भी अपना कार्य पूरा करके राजधानी आ जायगा और जाट राजा से भेंट के वाद ही वह शाह आजम की लेने जायगा। व अन्ततोगत्वा संभवतः नवम्वर के अन्त में यह भेंट सम्पन्न हुई। व नजीव और सूरजमल अपनी-अपनी सेनाओं के साथ दनकौर घाट<sup>४</sup> के पास जमुना के दोनों तटों पर पहुँच गए। यह निश्चित हुआ कि नजीव अपने थोड़े से साथियों के साथ नाव में बैठकर तट के दूसरी ओर सुरजमल के शिविर में जायगा। नजीव के सलाहकारों ने उसे ऐसा करने से रोका, परन्तु उसने साहस के साथ सूरजमल से उसके शिविर में मिलना तय किया। सूरजमल ने भी उसका पूरा सम्मान करते हुए अपने हृदय की शुद्धता प्रविधित की । प्रत्जमल ने शाह के खतरे को भांपकर अस्थायी रूप से शान्ति समझौते की आवश्यकता अनुभव की। इस प्रकार नजीय व जाट राजा के वीच मित्रता की सन्धि सम्पन्न हो गई। इ लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शाह आलम दितीय को सम्राट और गुजाउद्दीला को वजीर के रूप में मान्यता देने के नजीव के प्रस्ताव और अव्दाली को भेजे जाने वाले खिराज में जाटों के हिस्से के सम्बन्ध में सूरजमल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया, इस कारण मैत्री समझौते के अलावा इस भेंटवार्ता में किसी राजनीतिक मामले पर कोई स्थायी निर्णय नहीं हुआ ।

#### वर्ष १७६२ ई० की शान्त राजनीति

१७६२ ई० के पूरे वर्ष के दौरान पंजाव में अव्दाली की उपस्थिति के कारण हिन्दुस्तान के प्रायः सभी शासक शान्त और पर्ने के पीछे की राजनीति में लिप्त रहे।

१. २४ अक्तूबर १७६१ ई० को दिल्ली से वापू महादेव हिंगणे द्वारा पेणवा को लिखा गया पत्र, पेशवा दफ्तर, xx1, पत्र, se

२. वही

३. १७ नवम्बर १७६१ ई० को बद्रीनाथ केंग्रव पेग्रवा को लिखता है, "नजीव हिसार गया हुआ है, जाट और उसके बीच सुलह वार्तालाप का कोई इरादा दिखाई नहीं देता""""पेग्रवा दफ्तर, xxix, पत्र, २३

४. वल्लभगढ़ के १५ मील पूर्व में

न्नरुद्दीन, पृ० ५६; सरकार, पतन, III पृ० २७७

६ - नूरहीन, पृ० ६२ व

सूरजमल, जो इस तथ्य से भलीभाँति परिचित था कि इस बार यदि शाह ने आक्रमण किया तो उसके कोध का प्रथम शिकार वहीं होगा, इस वर्ष आवश्यकता से अधिक शान्त रहा। १७६१ ई० के अना में जब यह राजधानी को चारों और से घेरकर नजीव से अगड़े पर उतारू था, तब एकाएक जाट राजा द्वारा नजीव से मैत्री कर लिए जाने के पीछे प्रमुख कारण शाह का ख़तरा ही था।

इस वर्ष के प्रारम्म में अब्दाली ने, जो इस समय सरिहन्द व पिटयाला में सिक्खों का दमन करने में लगा हुआ था, हिंदुस्तान के मामलात तय करने के सम्बंध में नजीव को अपने पास बुलाया। फरवरी से अप्रैल तक नजीव शाह के पास रहा। हिंद स्वातचीत के बाद शाह ने शाह आलम शुजाउदीला, सूरजमल और माघोसिह को पत्र भेजें। यद्यपि इन पत्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, किन्तु ऐसा अनुमान है कि अब्दाली ने इन पत्रों में मराठों के विषद्ध एक रहने, शाह आलम को सम्नाट स्वीकार करने तथा उसे (अब्दाली) नियमित खिराज भेजे जाने सम्बन्धी कुछ निर्देश भेजे थे। इसी कारण पत्रों की प्राप्ति के साथ ही सम्बन्धित शासकों में पारस्परिक राजनैतिक गतिविधियाँ आरम्म हो गई।

१७६२ ई० में प्रधान मराठा सेनाएँ उत्तर भारत में नहीं थीं। नवम्बर १७६१ ई० में मांगरोल में माधोसिंह को पराजित करने के बाद होल्कर भी दक्षिण को लीट गया था। जयपुर के राजा माधोसिंह और गंगापार के रुहेलों ने सूरजमल को उत्तर से मराठा अधिकार को समाप्त करने के लिए उत्साहित किया। इसके अलावा नजीव से सिन्ध और अञ्दाली के ख़तरे के कारण शाही राजधानी की ओर उसका विस्तार एक गया था। ऐसी परिस्थितियों में सूरजमल ने इस वर्ष मराठा क्षेत्रों पर शान्तिपूर्वक शनैः शनैः अपने अधिकार थी स्थापना का कार्य किया। परिणामस्वरूप वह दीआव से चम्बल तक मराठा अधिकार को समाप्त करने में सफल रहा। अ

अव्दाली का पत्र आने के बाद माधोसिंह ने एक बार फिर मराठा विरोधी संघ

१. नूरुद्दीन, पृ० ५७; गण्डासिह, दुर्रानी, पृ० २८१

२. हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र, ४६, ६ अप्रैल १७६२ ई०

३. पेशवा दफ़्तर, न्यू सिरीज, ।, पत्र, २५०

४. एक मराठा पत्र में लेखक लिखता है, "राजश्री विट्ठल सदाशिव खालियर से देश चले गए हैं। इधर कोई बड़ी फौज नहीं है। सूना प्रदेश देखकर जाट, अपने पाँच पसारकर, सब समेटकर सवार हो गया है। जयगनर वाले और विजयसिंह को लिखकर भेजा कि दक्षिणी लोगों का सारा मुल्क ले लिया है और सारे थाने उठा लिए है। तुम उज्जैन प्रान्त क़ब्जे में ले लो तव तक मैं इधर से वन्दोवस्त करके आ रहा हूँ। जाट ने इस प्रकार किया है।" पेशवा दफ्तर, xxix पत्र, २६।

वनाने का विचार किया। उसने विजयसिंह से विचार विमर्श, करने के बाद अने के शासकों से सम्पर्क किया। सूरजमल से भी वातचीत की। दूसरी ओर नवाव , जुजाउद्दौला ने, जो इस समय सम्राट शाह आलम का वास्तिविक सरक्षक था और अपनी वजारत स्वीकार न किए जाने एवं अत्यधिक खिराज माँग जाने के कारण, अव्वाली से असन्तुष्ट था, माधोसिंह को अव्वाली के बुरे इरादों के प्रति सतर्क करके मराठों से एकता की बात लिखी। इस पर माधोशिह ने एक पत्र के साथ मिर्जा लुतफुल्लाह वेग को शुजाउद्दौता के पास भेजा और अपनी योजना के वारे में उसे विस्तार से अवगत कराया। माधोसिंह ने नवाब को लिखा कि विजयसिंह तो उसके साथ है ही, सूरजमल से मी बात प्रत्यक्ष में कर ली है और अभी मिर्जा लुतफुल्लाह वेग भी करके आ गया है। उसने उनके साथ मिलने का भरोसा दिलाया है किन्तु वह दिल से मराठों से विगाड़ नहीं चाहता है, फिर भी सव सरदारों के आ जाने पर जाट को दवा कर उससे बात पक्की कर लेंगे। अहमद खान, हाफिज खान तथा खून्डी खान को भी लिखा है। सत्र के एक स्थान पर इकट्ठा हो जाने पर शाह की सैन्य सहायता मंगवाकर मालवा की ओर कूच करेंगे और मराठों को नष्ट करके, उनके थाने उठाकर वन्दोबस्त करेंगे। परन्तु माधोसिंह की इस योजना का समुचित

१. णुजाउद्दौला के पास मिर्जा लुतफुल्लाह वेग के साथ गया जयपुर का प्रतिनिधि दोनों ओर के समाचारों का विस्तृत विवरण देते हुए लिखता है, "हुगम आयो अव्दाली की वदनीयति व दक्षिण्यां ने मिलाय ले वाकी वात विचारी ती परि भाई साहव (माधोसिंह) सलाह लिखी ती ई भांति छै। परि महाराज विजयसिंहजी का तो शामिल होवा की वात अमल में आया ही पातवार और (गंगा) पार का सरदार व स्रजमल शामिल हूवा तदि महे भी तैयार छां सो म्हे आया तदि विजयसिंहजी भी आसी ही सो ए समाचार नवाव ने पढ़ाया-जो अहमद खां, हाफ़िज रहमत, डून्डे खां म्हारि शामिल छै सो कोल वचन व शाह का लिखवा व दक्षिण्यां से उखालपाति पड़ी ती सवव करि जुदा नहीं और सूरजमल के म्हांके वातां रूवरू भी हुई और अब मिर्जा लुतफुल्लाह वेग भी करि आयो सो म्हाक साथी भाई साहव सो मिलवो कवूल कियो छ परि""यो दक्षिण्या की वात ने दिल सो विगाड़नो नचाहे छैं ...सो रूवरू सारां के वात पकी हो जाय तदि शाह ने अरज लिखी दक्षिण्यां की लिखा पढ़ी ने "अहमद खां व रहेला ने बुलाय सूरजमल ने दवा शाह की ताकीद मंगाय साथि ले आयां ही मालवे चली दक्षिण्यां ने तंबीह करी मालवा में अमला में अमल करावां "और सूरजमल का विल्ली की भी गिरां काढ़िवा की छैं ""वकील सारां का हाजिर छै त्यां ने ताकीद फरमाय दी छैं """ सो मिर्जा लुतफुल्लाह वेग नवाब ने कह्या सो अरज लिख्या छै मिती श्रावण वदी ३ संवत् १८१६ (६ जुलाई १७६२ ई०), क्षामेर रिकार्ड, वि० संवत् १८१६ का वण्डल, पत्र श्रावण कृष्णा ३ वि० सं० १८१६

स्वागत नहीं हुआ। बाद में (जून १७६२ ई०) किसी समय नारनील के निकट माधोसि ह और नजीव की भेंट हुई। यहाँ दोनों ने यह अनुभव किय। कि सभी लोगों में अभी मतैक्य न होने के कारण वर्षा के बाद समझौता करना अधिक उपयुक्त होगा। वर्तमान में शाह को एक करोड़ रुपया देना तय किया और इस सम्बन्ध में सभी के वकील दिल्ली में मिले और उन्होंने रुपया एकत्र होने के बाद शाह के समक्ष उपस्थित होने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से शुजा के वकील रजा कुली खान, न गीव के वकील मेघराज और याकूब अली के वकील आत्माराम को शाह के समझ भेजने का निश्चय किया गया। जाट का वंकील भी इस समय दिल्ली में विद्यमान था। इस प्रकार अथक प्रयासों के वावजूद सभी शक्तियों को एक करके शाह आलम के सम्मुख उपस्थित करने और मराठों को मालवा से निकालकर उन्हें पूर्णतया नष्ट करने की योजना सफल नहीं हो सकी। सूरजमल, जो अब्दाली को खिराज दिए जाने से बचना चाहता था, अपना रुख स्पष्ट किए बिना इन गतिविधियों में भाग लेता रहा। उसने सभी पक्षों से सम्बन्ध रखते हुए उत्तर में मराठा विरोध की नीति जारी रखी, ताकि अव्दाली के कोध को उसके प्रति कम किया जा सके। इसी कारण वह इस समय न तो शाह आलम का विरोधी था और न ही इमाद की वजारत का समर्थक।

हिन्दुस्तान के सभी शासकों से पूरे राजनैतिक विचार विमर्श के वाद अवत्वर १७६२ ई० में नजीव पुन: शाह के पास लाहीर गया । यहाँ पर याकूव अली, शाह आलम व शुजाउदौला के प्रतिनिधि भी पहुँचे । इस भेंटवार्ता में यह तय हुआ कि शाह आलम को सम्राट एवं शुजाउदौला को वजीर माना जाय और हिन्दुस्तान की ओर से ४० लाख रुपया प्रतिवर्ष अफगान नरेश को ख़िराज दिया जाय । इस विषय में अव्वाली ने भारत के प्रमुख शासकों को पत्र लिखे और अपने दरवार से रजा कुली खान के साथ सम्राट तथा वजीर के लिए खिलअत रवाना की । १२ दिसम्बर १७६२ ई० को शाह अपने देश के लिए रवाना हो गया और १८ जनवरी १७६३ ई० को नजीव भी दिल्ला लीट आया। व

१. दिल्ली से मराठा राजदूत हिंगणे पेशवा को उपर्युक्त घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आगे लिखता है, "इस वक्त सबके एक जगह आने का काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए यह सोचा गया कि सब मिलकर शाह को एक करोड़ रुपया देना मंजूर करें """ रुपयों की गारन्टी और विश्वास कीन दे, इसलिए सब जाट के पास जा रहे हैं। यह भी उन्हीं में मिला हुआ है। परन्तु हमें यह कहना है कि सुम तो स्वामी का वन्दोबस्त और अब्दाली से दोस्ती करने वाले हो।" हिंगणे दफ्तर, ।, पत्र, २१७

२. नूहद्दीन, पृ० ५७ व, सरकार, पतन, ॥, पृ० २४२

## सूरजमल द्वारा अहमद खान बंगश को सहायता

पंजाव से अव्दाली के लौटने की ख़वरों के साथ ही १७६३ ई० के प्रारम्भ में सूरजमल की शान्त धमनियों में रक्त संचार स्वाभाविक रूप से पुनः प्रारम्भ हो गया। अपने राज्य की सीमा पर पीछे की ओर से उसे कोई ख़तरा नहीं था। वर्तमान में चम्वल पर मराठों का कोई डर नहीं था जो पानीपत की पराजय से अभी संभल नहीं पाए थे। पड़ोसी जयपुर के शासक माधोसिंह से उनके मैत्री-सम्बन्ध थे। अतः दूर गंगापार अवध और अफ़गानों के झगड़ों में उसने हस्तक्षेप किया।

शाह द्वारा भेजी गई वजीर की ख़िलअत पहनने के वाद गुजाउद्दीला ने शाह आलम के साथ राजधानी के लिए प्रयाण करने का निश्चय किया और इस कार्य में सहायता लेने के उद्देश्य से सभी हिन्दुस्तानी शासकों को उसने पत्र भेजे। परन्तु सिकन्दरा पहुँचने (फरवरी १७६३ ई०) पर भुजाउद्दीला ने अकस्मात् अपने प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी अहमद ख़ान बंगश से युद्ध करने का निश्चय किया। सिकन्दरा और उसके आस-पास के बंगश के प्रदेशों मे अवध सेना की लूटमार के गरिणामस्वरूप अहमद ख़ान ने भी तत्काल एक विशाल सेना तैयार करके गुजाउद्दीला का सामना करने का निश्चय किया। उसने जाट राजा सूरजमल को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया।

सूरजमल के रुहेले व वंगश अरुगानों के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। दोआब में इन दोनों का आपसी समझीता भी था और मराठों के विरुद्ध इस क्षेत्र में वे एक दूसरे के सिक्य सहयोगी थे। इमाद की वजारत के प्रश्न पर ये अफगान सूरजमल के समर्थक इसीलिए थे, क्योंकि गुजाउद्दीला के साथ उनकी शत्रुता थी, किन्तु सम्राट (शाह आलम) के प्रश्न पर वे अब्दाली के समर्थक थे। दूसरी शोर सूरजमल की शुजाउद्दीला से विशेप शत्रुता नहीं थी, किन्तु वे किसी मामले पर सिक्य सहयोगी भी नहीं थे। इसके विपरीत अनेक राजनीतिक मसलों पर दोनों के हिन्टकोण भिन्न-भिन्न थे। इन परिस्थितियों में सूरजमल अहमद खान की उपेक्षा नहीं कर सकता था, जो मात्र अपने राज्य की रक्षा करना चाहता था, अतः जाट राजा ने कृपाराम पुरोहित के नेतृत्व में २००० घुड़सवार तुरन्त रवाना कर दिए। व

अहमद ख़ान बंगण की सहायतार्थ हाफ़िज रहमत, डून्डी ख़ान आदि की समर्थक सेनाओं के आ जाने से कुछ ही दिनों में उसकी सैनिक संख्या ४०,००० ही गई। नजीव ने, जो इस बीच गुजाउदीला के शिविर में शामिल हो चुका या,

१. गुजाउद्दोला, ।, पृ० १३४-१३६, नूहद्दीन, पृ० ५७ व--- ५८ अ

२. नूरुद्दीन, पृ० ५ द अ, किन्तु आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव इस जाट सेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं करते हैं, देखें, शुजाउद्दीला, पृ० १३५-१४१

परिस्थिति की गम्भीरता को भाँपते हुए वजीर को यह सलाह दी कि वर्तमान परिस्थितियों में उसे अहमद ख़ान वंगश से अपनी शत्रुता त्याग देनी चाहिए, विशेपकर इसिलए क्योंकि सारे अफगान इकट्ठे हो गए हैं और जाट सेना भी अफगानों की मित्र है। ऐसा लगता है कि सारा हिन्दुस्तान यहाँ एकत्र हो गया है। अन्त में नजीव की मध्यस्थता से यह युद्ध टल गया। नजीव दिल्ली लौट आया और शुजांउद्दौला की शाह आलम के साथ राजधानी की ओर प्रगण करने की योजना पुन: स्थिगत हो गई।

#### बलूचों से संघषं और फुर्र खनगर पर अधिकार

१७६३ ई० के वर्ष में जब सूरजमल अपने राज्य के अधिकतम विस्तार के प्रयासों में जुटा हुआ था, तभी उसे अपने मेवात प्रान्त में तीव्र अशान्ति एवं अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। जाट राज्य के पड़ोस में मेवाती जाति हमेशा अपने प्रदेश के चारों ओर राजमार्ग पर तथा अपने निकट जाट प्रदेश की सीमाओं पर लूटमार करती रही है। अलवर के शाही दुर्ग को विजय (मार्च १७५६ ई०) करने के समय से ही सूरजमल ने इस भूमाग को स्थायी जाट राज्य का अंग बनाने के सुदृढ़ प्रयास प्रारम्भ कर दिए थे। इसी उद्देश्य से उसने अलवर से २० मील उत्तर की ओर किशनगढ़ में एक और सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण किया। वैण्डल के अनुसार सूरजमल की योजना राजधानी के पश्चिम की ओर मेवात हरियाणा और उससे सटे दोआव के कुछ इलाक़ों को मिलाकर जवाहरींसह के लिए एक दूसरा जाट राज्य बनाने की थीं और मुख्य जाट राज्य वह नाहरींसह के लिए एक दूसरा जाट राज्य बनाने की थीं

पिछले कई वर्षों से जवाहरसिंह मेवात में लुटेरे डाकुओं के उपद्रवों को शान्त करके प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के कार्य में लगा हुआ था। रेवाड़ी पर अधिकार हो जाने के वाद जाटों के थाने दिल्ली से २० मील दूर सराय वसन्त और सम्भल पर स्थापित हो गए, जिनके गांव दिल्ली से केवल १२ मील दूर तक फैंले हुए थे और उनका प्रशासन अब सीधे जाटों के अधिकार में था। जवाहरसिंह को जब तब मेव लुटेरों द्वारा राजमार्ग पर डकैती की सूचना मिलती तो वह उनके परिचन्हों को खोजता हुआ उन्हें जा पकड़ता और उन्हें निर्दयतापूर्वक मार डालता अथवा अग्नि में जिन्दा फेंक देता था। अनेक मेवाती स्वयं अपने क्षेत्र में भागकर दुर्गम स्थानों में छिप जाया करते थे और अनेकों को स्थानीय वलूच जागीरदारों का संरक्षण प्राप्त था। कठोर दमन और निर्वासन के बावजूद वे इस कार्य को नहीं छोड़ते थे। रे

१. नूरुद्दीन, पु० ५८ व---५६ अ

२. नूरुद्दीन, पू० ६० व

३. सरकार, पतन, ॥, पू० २७७

४. नूरुद्दीन, पू० ६१ अ

सानुत्या नामक एक मेव डकैत ने जवाहरसिंह को भारी चुनौती दी। वह मात्र अपने १० घुड़सवार साथियों के साथ राजमागों पर हकैती करता था और डीग दुर्ग के निकट तक पहुँचकर काफ़िलों को चूटा करता था। वह होडल तथा वरसाना के वीच एक छोटी पहाड़ी कोकलाशी पर खड़ा होकर उधर से गुजरने वालों को चूटता था। जाट प्रदेश के निवासी उसके अत्याचारों से दु:खी हो गए थे और जाट सेना उसकी कार्यवाहियों को रोकने अथवा उसे गिरफ्तार करने में असफल रही थी। सानुत्वा ने बलूचों के प्रदेश में, जिनका नेता फ़र्र खनगर का मुसावी ख़ान था, तोह दुर्ग में आश्रय पा रखा था। इस संरक्षण के बदले बलूच सरदार को वह लूट के माल में से कुछ हिस्सा दिया करता था। व

जवाहरसिंह ने अव अपने शत्रु के संरक्षकों से निपटने का निश्चय किया और अपने पिता से कहा, "वलूच सरदार सानुत्वा को अपने बीच में शरण देते हैं। जब तक मैं उन पर प्रहार नहीं कर गा वे उसे अपनी सीमा में से निर्वासित नहीं करेंगे।" सूरजमल ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब जवाहरसिंह ने पहले बलूचों को यह संदेश भेजा कि वे उसके शत्रु सानुत्वा को बाहर निकाल दें, अन्यथा गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहें। कोई सन्तोपजनक प्रत्युत्तर न मिलने पर जवाहरसिंह ने फर्छ खनगर पर चढ़ाई कर दी और रास्ते में आने वाले गांवों को नष्ट करता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। उधर मुसाबी ख़ान के आदेश से अनेक बलीच सरदार ताज मोहम्मद लान के नेत्तृत्व में जवाहरसिंह का सामना करने पहुँचे। प्रथम मुठभेड़ में बलोच जाटों के प्रहार का सामना नहीं कर पाये और अनेक बलूच नेता भाग खड़े हुए और नजफ कुली खान का एक महत्वपूर्ण हिन्दू साथी राजा जयसिंह राव मारा गया। बलूचों की इस दुदंशा से कृद्ध होकर ताज मोहम्मद ख़ान ने प्रत्याक्रमण के लिए कुरान व इस्लाम के नाम पर अपने सैनिकों में नवीन उत्साह का संचार किया। इसके वाद ही वे जाट सेना को पीछे प्रकेलने में सफल रहे। "

जवाहरसिंह इस पराजय से हताश नहीं हुआ और लौटकर उसने अपने पिता को कहा कि जब तक, मैं बलूचों को काट नहीं दूँगा, मैं आराम नहीं कर गा। दूसरी और नजीव ने जो बलूचों का संरक्षक था, इन घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सूरजमल को लिखा, "आपके और मेरे बीव शान्ति व एकता की मैंश्री सिन्ध है। बलूच भी मेरे आश्रित हैं, जो अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। आप अकारण उन्हें निष्का-सित कर रहे हैं। यह अपनी मित्रता के विरुद्ध होगा।" सूरजमल ने उसे जवाब भेजा कि,

१. रेवाडी के वीस मील पूर्व में

२. नूरुद्दीन, पू० ६१

रे. रेवाडी के २२ मील उत्तर पूर्व में

४. नूरुद्दीन, पू० ६२ अ

"यह संघर्ष मेरे नियन्त्रण के परे है। मेरा पुत्र इस कार्य के लिए हढ़ निश्चयी है और बलूच भी दण्ड के योग्य हैं क्योंकि वे राजमार्गीय हकैतों को अपने घरों में शरण दे रहे हैं।" े

इस प्रकार जवाहरसिंह ने दूसरी बार बलूचों के विरुद्ध 'प्रयाण किया और उनके प्रदेशों को लूटते-उजाड़ते हुए विशाल पैमाने' पर उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया शान्ति की इच्छा से एक बार फिर नजीव ने सूरजमल से निवेदन किया, ''श्रीमान आप अपने समझौते पर हढ़ रहने वाले बुद्धिमान अनुभवी व्यक्ति हैं। क्या कारण है कि आप मेरे और मेरे अधीन लोगों के प्रदेश के निकट आ गए हैं और आपके सैनिक दल अशान्ति उत्तन्न करते हैं तथा किसानों को कुचलते हैं।'' सूरजमल ने उत्तर दिया कि यह जवाहरसिंह की इच्छा है कि वह मुसावी खान बलोच के घर फर्र खनगर में अपनी चौकी स्थापित करना चाहता है। वह उसे (मुसावी खान) कहे कि वह किसी अन्य स्थान पर निवास करे अन्यथा उसका जीवन सम्पत्ति एवं पारिवारिक सम्मान नष्ट कर दिया जायगा। इस चेतावनी के साथ ही सूरजमल ने स्वयं अपने पुत्र की सहायतार्थ जाने का निश्चय किया। उधर भयभीत बलूच सरदारों ने नजीब से प्रार्थना की कि जाट राज। उनके मुकावले अत्यधिक शक्तिशाली है, अतः उसे उनकी सहायतार्थ शीझ आना चाहिए। व

जाट राजा ने इस समय निश्चय कर लिया था कि वह फ़र्छ लनगर और वहां दुरगढ़ से बलूचों को निकाल वाहर करेगा और वहां पर अपना अधिकार क़ायम करेगा 13 नवम्बर १७६३ ई० में सूरजमल के नेतृत्व में एक श्राक्तिशाली जाट सेना जिसमें २०,००० घुड़सवार, तोपें और वड़ी संख्या में पैदल सैनिक शामिल थे, ने फ़र्छ खाबाद के निकट पहुँचकर दुर्ग को घेर लिया। किले के चारों ओर खाईयाँ खोदकर मोर्चाबन्दी और गोलाबारो शुरू कर दी गई। मुसाबी खान के नेतृत्व में ताज मोहम्मद ख़ान के अलावा प्रायः सभी बलूच सरदारों ने किले के अन्दर एवं बाहर से जाट सेना का साहसपूर्वक मुक़ाबला किया। नजीव ने, जो इस समय नजीवाबाद में बहुत वीमार था, पहले तो दिलेरसिंह को दोनों पक्षों में समझौते के लिए भेजा और सफलता न मिलने पर बाद में स्वयं युद्ध स्थल के लिए रवाना हुआ। अपनी वीमारी के वावजूद नजीव डेढ़ दिन में लगभग १५० मील की दूरी तय करके नजीवाबाद से दिल्ली पहुँचा (१४ दिसम्बर को फ़र्छ खनगर के पतन के दो दिन बाद)। परन्तु उसके पूर्व ही जाटों की तोपें फ़र्छ खनगर दुर्ग की दीवारें तोड़ने में

१. नूरुद्दीन, पू० ६२ व

२. तूरुद्दीन, पृ० ६३ सियार का लेखक केवल इतना ही लिखता है कि चलुचों ने नजीव से शीघ्र सहायता न भेजने की कड़ी शिकायत की, सियार, IV, पृ० ३०

३. हिंगणे दफ्तर, ॥, पत्र, ५३

सफल हो गई। इस गम्मीर स्थिति में जब किसी भी और से सहायता की आणां दिखाई न दो तो असहाय मुसावी खान ने सुरजमल को समर्पण का प्रस्ताव किया और जाट राजा द्वारा सुरक्षा के आश्वासन पर वह किले से वाहर निकल आया। इस प्रकार एक महीने के घरे के बाद १२ दिसम्बर १७६३ ई० फ़र्स खनगर के दुर्ग पर जाट सेना का अधिकार हो गया। जवाहर्रीसह ने दुर्ग में प्रवेश करके वहां की सारी सम्पत्ति, तोपखाना और कोष पर अधिकार कर लिया। अपने आश्वासन के विपरीत सूरजमल ने मुसावी खान को उसके पूरे परिवार सहित बन्दी बनाकर डीग के दुर्ग में भेज दिया।

### सूरजमल का नजीब पर आक्रमण करने का निक्चय

फ़र्स खनगर दुर्ग का पतन और मुसावी खान की गिरफ्तारी नजीव पर सीधा आघात और सूरजमल द्वारा युद्ध की चुनौती थी। किन्तु नजीव बुद्धिमतापूर्वक इस चुनौती से पलायन करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि सूरजमल का लक्ष्य वह स्वयं है, जो येन-केन प्रकारेण उसे संघर्ष में उलझाकर राजधानी से उसकी सत्ता समाप्त करने पर तुला हुआ था। फ़र्र खनगर दुर्ग के पतन के दो दिन वाद नजीव दिल्ली पहुँच गया था, किन्तु वह जाट राजा की शक्ति से भयभीत था और जब उसे सूरजमल के वहादुरगढ़ पर आक्रमण करने और दिल्ली की ओर बढ़ने का समाचार मिला तो उसे अपनी सत्ता हिलती हुई दिखाई दी। भयभीत नजीव ने शान्ति एवं मित्रता के स्वर में सूरजमल को यह संदेश भेजा, "आप महान् सेनापित है और आप तथा मुझ में पूर्ण मित्रता है। ये बलूच मेरे आश्रित हैं और आपने उनके साथ इतना दमनपूर्वक व्यवहार किया कि इस मामले में मेरी भावनाओं का भी आपने कभी ख्याल नहीं रखा। यह किस प्रकार का शिष्टाचार है ? फिर भी जो हो चुका है, उसे भुला दिया जाना चाहिए। आपने जो किला जीता है, उसे आप अपने पास रख

१. नूष्ट्रीन, पृ० ६३ व-६४ व; तिथि दिल्ली क्रानिकल्स से, पृ० १२८; १२ दिसम्बर १७६३ ई० को हिंगणे द्वारा पेशवा को लिखे गए पत्र में संक्षेप में युद्ध के चलते रहने का ही वर्णन है, हिंगणे दफ्तर, 11, पत्र, ५३; मुंशी विहारीलाल इस युद्ध का उल्लेख नहीं करता है (पृ० ८); वैण्डल, पृ० ८८-८,

२. दिल्ली से २४ मील दूर वहादुरगढ़ के दुर्ग एवं शहर का निर्माता वहादुर खान वलीच था, जिसने राजधानी में गृह युद्ध के समय सफ़दरजंग के विरुद्ध समाट के पक्ष में इमाद के साथ उत्कृष्ट सेवा करके अपने चरित्र को ऊँचा उठाया था और सहारनपुर की फ़ौजदारी प्राप्त की थी। राजधानी के चारों ओर की फ़ौजदारी प्राप्त करने के लिए वह शक्तिशाली हैसियत रखता था। इस समय स्रजमल के आफ़मण के विरुद्ध उसने नजीव से सहायता की याचना की, देखें, सियार, 17, पू० २६-३०

सकत है। किन्तु यह उचित नहीं है कि आप मुसावी खान को उसके परिवार के साथ वन्दी बनाए रखे। आपको उन्हें मेरे प्रति सम्मान की खातिर मुक्त कर देना चाहिए।"

सूरजमल ने, जो इस समय नजीव को राजधानी से निष्कासित करने के लिए युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, नजीब के साथ अपने मैत्री समझौत के भंग होने की सूचना देते हुए उसे दो टूक भाषा में उत्तर दिया, "आपके और मेरे वीच समझौता और मैत्री सन्धि है। ये व्यक्ति (वलोच) मेरे पुत्र के शत्रु हैं, इसलिए वास्तव में वे मेरे शत्रु बन गए हैं। आपके लिए यह कहाँ तक उचित है कि आप स्वयं मेरे शत्रुओं की मुक्ति के लिए प्रयास करें और इस मामले में तर्क करें? आपके लिए यह अनुचित था कि नजीवाबाद से दिल्ली प्रयाण करें। उससे यह स्पष्ट हो गया था कि आपने मेरे विरुद्ध कूच किया था। परन्तु इस बीच ईश्चर की कृपा से इस कार्य में मुझे इच्छित सफलता मिल गई। अगर वह आक्रमण इस समय तक समाप्त नहीं हो गया होता तो आप मुसावी ख़ान के साथ शामिल हो चुके होते, क्योंकि आपने इस प्रकार का बिचार कर लिया था। उसी समय आपके और मेरे वीच मैत्री सन्धि टूट चुकी थी। चूँकि आपकी तरफ़ से विश्वासघात हो चुका है, अत: अब मेरे से कोई अच्छी अपेक्षा न करें।"3

सूरजमल का अन्तिम युद्ध और अप्रत्याशित मृत्यु

सूरजमल के कठोर रुख़ के बाबजूद नजीव ने अन्तिम क्षण तक इस बात का प्रयास किया कि उसके साथ युद्ध न हो। उसने स्वयं इस वात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया कि मुसावी खान के मामले को लेकर अब जाट राजा से सम्बन्ध विगाइना उचित नहीं और न ही यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि सूरजमल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को शत्रु बनाया जाय, जिसके पास जन व धन के अपार साधन हैं। अतः नजीव ने एक बार पुनः १६ दिसम्बर १७६३ ई० को याकूव अली खान

१. नूरुद्दीन, पृ० ६४ व

श्रुलाम हुसैन लिखता है कि इस समय सूरजमल ने राजधानी दिल्ली और उसके चारों ओर के प्रदेश की फ़ौजदारी की मांग नजीव के समक्ष प्रस्तुत की थी, सियार, IV, पृ० ३०; बयान ए वाकया (पृ० ३०२) का लेखक कहता है कि मुसावी खान और अन्य सरदारों को डीग में बन्दी बनाने के वाद सूरजमल ने नजीव को सन्देश भेजा कि उसे राजधानी छोड़कर मियाँ दोआव उसे सौंप देना चाहिए। परिस्थितियों के दवाव से नजीव ने सिकन्दरा व अन्य परगने समर्पित करने का प्रस्ताव किया, किन्तु सूरजमल सन्तुष्ट नहीं हुआ, देखें, कानूनगों, जाट प्० १५०

३. नूरुद्दीन, पृ० ६५ अ

को जाट राजा के पास शान्ति प्रस्तावों के साथ भेजा। उसके साथ दिलेरसिंह और करीमुल्लाह खान को भी भेजा गया। व

सुरजमल इस समय अपनी सेना के साथ कुच करता हथा दिल्ली के १६ मील निकट पहुँच चुका था और कालापहाड़ पर उसने अपना शिविर स्थापित किया।3 नजीब के दुतों ने मृत्तानी छींट के दो सुन्दर वस्त्रों की भेंट के साथ जाट राजा का सम्मान किया। अपने मनपसंद रंगों पीले व गुलावी में सुन्दर छपाई ने सरजमल का मन मीह लिया और उसने तुरन्त इन कपड़ों की अपने लिए वेश-भूपा बनाने का आदेश दिया।3 परन्तु यह मोहकता और दुतों की विनम्र भाषा में नजीव की शान्ति याचना जाट राजा के कठोर दिल को नहीं भेद सकी । उसने अपने रास्ते के कांटे नजीव को उखाड़ फेंकने का पवका निश्चय कर रखा था। सुरजमल ने दूतों से कहा, "नजीवृहीला ने मेरी आशा के विपरीत कार्य किया है। दिल को साफ़ करना अब असम्भव है। वह एकमात्र अपने सहगोत्री सैन्यदल के गर्व में नजीवावाद से आया है। अतः मेरे लिए यह आवश्यक है कि एक वार मैं उसकी सेना का सामना करूँ।" वार्तालाप का कोई परिणाम न निकलते देख जब याकूब अली ने यह कहते हुए विदा "मांगी, मेरे स्वामी राजा, मैं आशा करता हूं कि जब मैं कल वापस आऊंगा तो आप किसी बात पर कठोर रुख नहीं अपनाएँगे ।" को सुरजमल ने उसी क्षण जवाव दिया, "यदि आप सिर्फ णान्त करने के लिए आये हैं, तो अच्छा यह होगा कि अब विल्कुल ही न आवें।" इस प्रकार शान्ति की समस्त संम्भावनाएँ समाप्त हो गई।

२३ दिसम्बर को करी मुल्लाह ने लौटकर अपने रवामी को वार्तालाप का निष्कर्ष बतलाते हुए कहा, "यदि आपके हृदय में सम्मान की एक भी दूद है, तो आपको तुरन्त युद्ध करना चाहिए, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है और न कोई दूसरा पक्ष है।" नजीव ने तब कालचक्र को प्रवल जानकर उसकी ओर मुड़कर कहा, "सही है, और मैं इस मूर्तिपूजक के लिए ऐसा ही करने की आशा करता है।" इस प्रकार दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारियाँ तेजी से शुरू हो गई।

नजीव को युद्ध की चुनौती भेजने के साथ ही सूरजमल ने अपने डेरों का अधिकांश सामान अपने प्रदेश की ओर मिजवा दिया और मात्र घुड़सवारों की फुर्तीली

त्रुह्दीन, पृ० ६४ व, सियार, IV, पृ० ३०;
 दिल्ली कानिकल्स, पृ० १२८

२. नूरुद्दीन, पृ० ६५ व

३. सियार, IV, पु० ३०

४. नूरुहोन, पृ० ६४व -६६अ

४. सियार, IV, पृ० ३१

६. सियार, Iv, पृ० ३१, तिथि दिल्ली कानिकल्स से, पृ० १२८

सेना के साथ हिन्डीन नदी पार करके गाजियाबाद नगर के चारों ओर के गांवों को लुटकर उनमें आग लगा दी और केवल किला सुरक्षित रहा । २४ दिसम्बर को सुबह वह अपनी सेना के साथ कालकापहाड़ी के रास्ते से दिल्ली के निकट द मील दूर जमुना किनारे पहुँचकर मोर्चावन्दी शुरू कर चुका था। यह समाचार सुनकर नजीव अपने सेना के साथ राजधानी से बाहर निकला और खिज्ज बाद के वाग के निकट पहुँचा। यहाँ से उसके और जाट सेना के बीच मात्र ४ मील की दूरी थी। सूरजमल ने जब जमुना पार करके नदी के दूसरी ओर डेंग किया, तो नजीव शहर को वापस लीट आया उसने तत्काल सागरमल खत्री को अपने व्यक्तिगृत सेवक करीमल्लाह के साथ इस संदेश के साथ सूरजमल के पास भेजा, "आपने जो किया वह अच्छा किया और जो आप कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं। भूत भूत ही है। मैं अच्छी तरह जानता है कि सभी वातों में आप मुझसे श्रोष्ठ हैं। आप अच्छे घुड़सनार और श्रोष्ठ बन्दूकची हैं। शक्तिशाली दुर्ग आपके अधिकार में है। इन दिनों हिन्दुस्तान का कोई अन्य राजा इतना श्रोष्ठ साधन सम्पन्न नहीं है, जितने आप हैं। आपके पास बड़ा भूभाग और कीप भी है। इसलिए बात यह नहीं है कि मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, बल्कि आप अकारण हिंसा भड़का रहे हैं। अब रुको और अपने प्रदेश को लौट जाओ। आपने जो पूरा करने का निश्चय किया था वह आप कर चुके हैं और उसके अतिरिक्त आपने मेरे कुछ गाँवों को भी जजाड़ दिया है। यह भी हो चुका, अत: अब आपको लौट जाना चाहिए।""

अर्द्ध रात्रि को सागरमल और करीममुल्लाह ने लौटकर अपने स्वामी को सूरजमल का यह संदेश सुनाया, "नवाब से कहना कि सुबह वह मैदान में पहुँचकर एक वार मुझसे संघर्ष करें। मैंने इतनी दूर से आने का कष्ट उठाया है, किन्तु वह पाँच कोस आने का भी कष्ट नहीं उठा रहा है। यदि सुवह नवाव नहीं आते हैं तो मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा और सूर्यास्त की प्रार्थना तक लड़ूँगा। उसके बाद भाग्य में क्या घटित होता है, वह तुम देखोगे।" इस पर नजीव ने अपने सभी पुत्रों अफ़जल खान, सुल्तान खान, जावेता खान तथा सभी सेनापितयों सादत खान, सिहीक खान मुहम्मद खान वंगण आदि को तुरन्त वुलाकर "कहा, मैंने अभी-अभी सूरजमल का जवाब सुना और उसके शब्दों से मुझे यह स्पष्ट हो गया कि सूरजमल के पास इस समय कोई अच्छा सलाहकार नहीं है और वह निकृष्ट साथी की तरह बहुत वातें करता है। अब यह व्यक्ति स्वभाव से इतना विचारहीन और धँर्यहीन हो गया है, जिससे पता चलता है कि या तो उसका अथवा मेरा समय आ चुका है। अतः अब युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं है।" सभी सरदारों ने उसकी सलाह से सहमति व्यक्त की।

२५ दिसम्बर को सूर्योदय के तीन घंटे पूर्व नजीव की सेना ने जमुना पार

१. तूरुद्दीन, पृ० ६६अ-६७अ २. नूरुद्दीन, पृ० ६७ सियार में नजीव द्वारा अपने सरदारों को युद्ध की तैयारी के आदेश का मात्र संक्षिप्त वर्णन है, जि० IV, पृ० ३१

की और दिल्ली से १० मील दूर हिन्डीन नदी के पश्चिमी तट पर अपने डेरे जमाए और मोर्चे कायम किए। पर्जमल भी अपने पुत्र नाहर्रीसह, माचेडी (अलवर) के राव प्रतापिसह व अनेक प्रमुख सरदारों तथा भारी तोपखाने एवं सारी सेना के साथ सामने आकर डट गया। दोनों पक्षों के बीच शीघ्र युद्ध आरम्भ हो गया जो दिन के तीसरे पहर तक चलता रहा।

युद्ध की भीषणता के बीच सूरजमल ने अपनी मुख्य सेना को रुहेलों के विरुद्ध लड़ते हुए छोड़कर, स्वयं ५००० चुने हुए सैनिकों के साथ नदी के ऊपरी वहाव की ओर चार मील की दूरी पर हिन्डीन को पार करके, नजीव की सेना के पृष्ठभाग में घूसने का प्रयास किया। नजीव की ओर से मुग़लिया दल, सैय्यद मुहम्मद खान वलूच, जेता गूजर का पुत्र, गुलावसिंह गूजर, अफ़जल खान और उस्मान खान ने भीषण युद्ध किया, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग एक हजार व्यक्ति मारे गए। उस्मान खान मारा गया, किन्तु सुरजमलका सैन्यदल इस मुठभेड़ के बाद नए आक्रमणके लिए पीछे लीट गया। सरजमल अपने सैनिकों में साहस दिलाने के उद्देश्य से छलागें लगाता हुआ युद्ध के मैदान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रहा था और जब वह इस तरह युद्ध के मैदान की जांच करने और आक्रमण के लिए अपनी पसन्द का स्थान निश्चित करने हेत् एक कँचे स्थान पर थोड़े से सैनिकों के साथ खडा था, तभी उसके एक सेनापति मन्साराम जाट द्वारा खदेड़ा गया अफ़जल खात अपने सैन्य दल के साथ उसके निकट से गुजरा । इस समय जाट राजा के साथियों ने शत्रु के इतना निकट रहने के औचित्य पर वात की और अपने स्वामी को लौटने की सलाह दी। परन्तु केवल शत्रु की गति देखने के विचार से सूरजमल वहीं खड़ा रहा। तभी सैय्यद मुहम्मद खान वलूच के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी उधर से गुजरी। उनमें से एक ने सूरजमल की आकृति को पहचान लिया और सैंदू (सैय्यद मुहम्मद खान) के पास जाकर चिल्लाया, "मैंने थो है से व्यक्तियों के साथ जिस व्यक्ति को देखा वह और कोई नहीं सूरजमल है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, क्या हम ऐसा अवसर खो देंगे।" यह सुनते ही सैंहू ने वापस मुड़कर अप्रत्याणित रूप से सूरजमल पर हमला वोल दिया। उसके अनुयायियों ने जाट राजा को पृथक करके घायल कर डाला और एक च्यक्ति ने उसकी भुजा काट द्याली । अपंग हो जाने पर सूरजमल कठिनाई में पड़ गया और वलूच सिपाहियों ने, जो जाटों द्वारा वहुत प्रताड़ित एवं अपमानित थे, बदले की प्यास बुझाने के लिए, मृत्यु के बाद भी जाट राजा पर निरन्तर वार किए। स्वयं सैंदू ने घोड़े से उतरकर

१, नुरुद्दीन, पृ० ६७ व-६८ अ; युद्ध क्षेत्र की स्थिति की लिए देखें, सरकार, पतन,

२. जाचीक जीवण कृत प्रताप रासो, पृ० १४-१५

३. नूरुद्दीन, पृ० ६८

४. सियार, VI, पूर्व ३१-३२



जवाहरसिंह द्वारा निमित जुसुम सरोवर पर भ्रुरजमल की छतरी

दो तीन वार सूरजमल के पेट में छुरा घुसेड़ा और कहा कि उसका सिर काट दो। पांच-छ: लोगों ने अपनी तलवार से निरन्तर उसके सिर पर वार किए और उसके दुकड़े-टुकड़े कर दिए जिसके फलस्वरूप एक तलवार भी टूट गई। जाट राजा के साथी भी काट डाले गए थे और कुछ बचकर झाड़ियों में छिपते हुए भाग खड़े हुए। जाट सेना अपने स्वामी की इस दशा से वेखवर बहुत समय तक प्रचण्ड युद्ध करती रही।

सूरजमल की मृत्यु का सियार से थोड़ा सा भिन्न विवरण देते हुए नूरुद्दीन लिखता है कि निरन्तर घाव के कारण सूरजमल अपने घोड़े पर से गिर पड़ा था और उधर से भागते हुए सैद्दू व उसके अनुयायियों ने उसे देखा तो वे तुरन्त उस पर टूट पड़े और उसका काम तमाम कर डाला। व

सैंदू और उसका एक सिपाही, जो सूरजमल के काटे गए हाथ का भाले की नोंक पर उठाए हुए था, नजीव के पास पहुँचे और जब उन्होंने यह कहा कि उन्होंने सूरजमल को मार डाला है तो किसी ने विश्वास नहीं किया। नजीव ने भी अपनी प्रतिकिया इस प्रकार से व्यक्त की, "सूरजमल का कत्ल ऐसी बात नहीं है जो इतनी सरलता से किया जा सके। किन्तु जिस सेना ने मेरे पृष्ठभाग पर हमला किया था उसे पराजित किया जा चुका है और उसका नेता संभवतः मारा गया है। यदि वास्तव में सूरजमल मारा गया है तो यह कैसे संभव है कि हमारे सामने खड़ी यह

१. नुषद्दीन, पु० ६६ सियार, १४, पु० ३२, दिल्ली क्रानिकल्स, पु० १२६

२. नूरुद्दीन, पृ० ६६अ, गुलाम हुसँन मृत्यु की घटना को सर्वंथा अप्रत्याशित वतलाते हुए लिखता है कि हमेशा यह देखा गया कि सूरजमल युद्धों में कभी भी अपने को व्यक्तिगत ख़तरे में नहीं डालता था विस्क प्रमुख स्थान पर अपने को सुरक्षित रखकर आदेश जारी करता था और यह शेखी वघारता था कि युद्ध स्पष्ट एवं साहस की अपेक्षा कला एवं व्यवहार से अधिक जीते जाते हैं। किन्तु इस वार संभवतः दुर्भाग्य के कारण वह ऐसी सर्तकता नहीं वरत सका और आशातीत विजय नजीव के चरणों में आ गिरी, सियार, IV, पृ० ३२-३३; घटना के ५ वर्ष वाद वैण्डल लिखता है, "एक दिन सूरजमल को खबर मिली कि शत्रु की एक विशाल सेना ने नाहरसिंह (उसका पुत्र) जो इस अभियान में शामिल था, पर आक्रमण कर दिया है। वह कुछ हजार सवारों के साथ उसे वचाने के लिए शोघता में चल पड़ा। दुर्भाग्य से एक नाले, जो हिन्दौन नदी से कटकर वन गया था, को पार करते समय वह एकाएक दोनों तरफ से घात लगाकर वैठी हुई रहेला सेना से घर गया। उनकी प्रचण्ड गोलावारी से जाट अव्यवस्थित हो गए, तब उन्होंने सूरजमल को उसके सभी साथियों के साथ जमीन पर मार गिरा दिया।" देखें, कानूनगो, जाट, पृ० १५४ परिशिष्ट

२०,००० सेना जिसमें नेता की सवारी का सामान दिखाई दे रहा है, अभी भी लड़. रही है और दृढ़ता के साथ अपनी स्थिति को वनाए रखी हुई है।" १

परन्तु जाट सेना में संदेह समाप्त हो चुका था और रात्रि के एक पहर वाद उन्होंने पीछे हटना गुष्क कर दिया था। अगले दिना प्रातः काल गुष्तचर यह समाचार लाए कि ३० मील तक जाट सेना का कोई चिन्ह नहीं है। नजीव ने सूरजमल की कटी हुई भुजा पर विश्वास न करते हुए सागरमल खत्री और करीमुल्लाह को बुलाया जो एक दिन पूर्व ही सूरजमल से मिले थे। उन्होंने भुजा पर चढ़ी हुई पीले रंग की मुल्तानी छीट की आस्तीन के आधार पर उसकी पहचान निश्चित कर दी। इस आधार पर यह पूरी तरह से निश्चित हो गया कि सूरजमल मारा जा चुका है।

इस प्रकार ५६ वर्ष की आयु में २५ दिसम्बर १७६३ ई० को सूरजमल का, जब वह गौरव के सबौच्च शिखर पर था, आकस्मिक अन्त हुआ। वह अपने पीछे पांच पत्नियां और पांच पुत्र छोड़ गया। होडल विवासी चौधरी काशीराम की पुत्री किशोरी उर्फ हंसिया उसकी पटरानी थी, जो अपनी कुशाग्र राजनीतिक वृद्धि

१. नूरुद्दीन, प्० ६६ व-७०अ

२. नूरुद्दीन, पृ० ७०; सियार, IV, पृ० ३२; सूरजमलकी मृत्यु सम्बन्धी अन्य वृतान्त के लिए देखें, दिल्ली क्रानिकल्स (संक्षिप्त एवं तिथि), पृ० १२६; ययान एवाकया, पृ० ३०३; वैण्डल, पृ० ६६-६०; कानूनगो, जाट, पृ० १४६-१५६; मुंशी. विहारीलाल (विशेष उपगोगी नहीं), पृ० ५-६; सरकार, पतन, 11, पृ० २५०-६१

३. आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर मथुरा के ५३ मील उत्तर पश्चिम में।

४. अधिकांग इतिहासकारों ने दोनों को एक बतलाते हुए हंसिया (हंसमुख स्वभाव के कारण) उसका उपनाम बताया है, । मराठी पत्रों में हंसिया नामका ही उल्लेख हुआ है और सर्वप्रथम कुम्हेर के घेरे (१७५४ ई०) के दौरान उसकी प्रतिमा को सार्वजिनक उपाति मिली (भाऊ वखर, पृ० ५)। एकमात्र फैंज गोटलियव ऐसा लेखक है (जो बैण्डल के बाद का है) जो हंसिया का किगोरी से नित्र रानी के रूप में उल्लेख करते हुए उसे सलीमपुर गांव के रतीराम चौबरी की पुत्री बतलाता है, पींग्यन हिस्ट्री ऑफ जाट्स, पृ० २२व)। किन्तु वैण्डल जो अधिक विश्वसनीय है इस मिन्नता का उल्लेख नहीं करता है (कानूनगो, जाट, पृ० १५६-१६०)। भरतपुर दुर्ग के मीतर बना प्रसिद्ध किशोरी महल इसी के नाम पर है और मथुरा में जमुना तट के सामने कमया: हंसिया घाट, हंसगंज और हंसिया रानी का बाग उसी के नाम से प्रसिद्ध है (फैंज गोटलियव, पृ० २२व, जज का सांस्कृतिक इतिहास,पृ० ५१६)। तारीख़े अतरीली (१० १६) में आधार पर सिद्दीकी लिखते हैं कि अलीगढ़ के क़िलेदार दुर्जनिसह की पुत्री हॅसकोर का विवाह सूरजमल के साय हुआ था, देखें, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ए हिस्टारिकल सर्वे, पृ ११२

के कारण भरतपुर घराने के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसने न केवल अपने पित के शासन काल में अपितु वाद के वर्षों में भी जाट राज्य पर आए विभिन्न संकटों के समय अपनी प्रतिभा एवं सिक्तय भूमिका से उसकी रक्षा की। परन्तु वह निस्संतान ही रही और उसने वाद में जवाहरसिंह को गोद ले लिया था। दूसरी पत्नी भरतपुर के गाँव विचवण्डी की गंगा रानी थी, जो रणजीत सिंह की माता थी। तीसरो झांसी गाँव की कल्याणी रानी, जो नाहरसिंह की माता थी। चौथी राजपूत वंग में उत्पन्न अमाह की गौरी थी, जो जवाहरसिंह व रतनसिंह की माता थी। पांचवीं नवलिसह की माता जो साधारण घराने से सम्बन्धित थीं। जवाहरसिंह ने गोवर्धन में कुसुम सरोवर के निकट सूरजमल का स्मारक वर्गाा, गो उसका प्रिय स्थान रहा था।

## सूरजमल की मृत्यु के समय जाट राज्य का विस्तार

सूरजमल अपने पीछे एक विस्तृत राज्य, शिक्तशाली सेना और विशाल कोष छोड़ गया था। सूरजमल की मृत्यु के समय भरतपुर के जाट राज्य के विस्तार की सीमाएं क्या थी इस विषय में हमें वैण्डल और रेने मैंडक से मूल्यवान जानकारी मिलती हैं। वैण्डल लिखता है कि सूरजमल के राज्य की सीमाएं पूर्व की ओर रुहेले क्षेत्र को छूती हुई कोईल, जलेसर व एटा जिले को उसके राज्य का अंग बनाए हुए थी। यमुना की ओर विल्ली के प्रवेश द्वार से लेकर चम्वल तक उसकी सरकार थी और गंगा की ओर भी लगभग यही स्थिति थी। आगरा किले पर अधिकार के बाद दक्षिण में अपनी सीमा विस्तार के लिए सूरजमल को और कुछ नहीं करना था। तव उसने दिल्ली के पश्चिम की ओर मुड़ने का निश्चय किया। उसने उस प्रदेश (वर्तमान हरियाणा) को जवाहर्रीसह के राज्य में परिवर्तित करने का निश्चय किया था।

रेने मैडक के अनुसार गंगा का दाहिना तट जाट राज्य की पूर्वी सीमा बनाता था और दक्षिण में चम्बल । इसके पश्चिम में आगरा का सूबा जिसमें जयपुर का कुछ प्रदेश भी शामिल था तथा उत्तर में दिल्ली का सूबा थे। पूर्व से पश्चिम तक जाट राज्य २०० मील लम्बा और उत्तर से दक्षिण में १४० मील तक फैला

भरतपुर का प्रसिद्ध गंगा मन्दिर इसके नाम पर बना हुआ है।

२. वैण्डल भूल से रणजीतिसिंह का उल्लेख न करके केवल चार पुत्रों का ही उल्लेख करता है। टांड जवाहरिसिंह एवं रतनिसिंह की माता को कूर्मी वंश की वतलाता है (एन्टिक्विटीज, III पृ० १३५६) जविक वैण्डल तथा फैंज गोटलियब उसे गच्छा राजपून चतलाते हैं, जो मथुरा जिले में काफ़ी संख्या में रहते हैं। इमाद भी उसे राजपूतनी वतलाता है (पृ० ५६); रेने मैडक के विवरण से पता चलता है कि नवलिसह की माता रणजीतिसिंह की माता के मुकायले में कम प्रसिद्ध एवं साधारण घराने की थी, वंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेण्ट, जि० ५३, पृ० ७४

३. कानूनगो, पृ० १४६ पा० टि०

हुआ था। न नृष्ट्दीन के अनुसार सम्पूर्ण मेवात पर सूरजमल का अधिकार था और अलवर एवं किशनगढ़ के सुदृढ़ दुर्ग उसके क़ब्जे में थे। उसने रेवाडी पर अधिकार करते हुए दिल्ली से २० मील की दूरी पर सराय वसन्त पर अपनी चौकी स्थापित कर ली थी। द इस प्रकार सूरजमल की मृत्यु के समय भरतपुर के मूल जाट राज्य के अलावा उसका विस्तार आगरा व मथुरा जिला, एटा, मैनपुरी, मेरठ, अलीगढ़, सम्पूर्ण मेवात (वर्तमान अलवर), रेवाडी, गुडगांव, रोहतक, झज्झर, वहादुरगढ़, फ़र्छ खनगर, वल्लभगढ़ (वर्तमान हरियाणा का अधिकांश प्रदेश), हाथरस, मुडसान, जलेसर और दिल्ली के निकटवर्ती इलाक़ तक हो चुका था।

अपनी मृत्यु के समय सूरजमल दिल्ली पर जाट अधिकार की उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर एवं सैनिक शक्ति के गर्व में बहुत शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहता था। नजीव की विनम्र एवं निरन्तर प्रार्थनाओं को ठुकराए जाने से स्पष्ट है कि जाट राजा इस समय अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अधीर हो रहा था। कारण स्पष्ट है कि पानीपत के युद्ध के बाद ही जब वह अपने देशी शत्रु मराठे एवं विदेशी शत्रु अन्दाली के खतरे से मुक्त हो चुका था, वभी उसने अपने उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क़दम उठा लिए थे, परन्तु एक बार फिर अव्दाली के भय से १७६२ ई० के पूरे वर्ष उसे अपनी इस महत्वाकांक्षा पर पर्दी डाल कर चुप बैठना पड़ा। नजीव की तुलना में उसे अपनी सैनिक श्रेष्ठता पर पूर्ण भरोसा था, इसलिए जब उसने दिल्ली में उसे घेर लिया तो वह उसे णान्ति याचना के वहाने बाद में अपना राजनैतिक समर्थन जुटाकर अपने विरुद्ध प्रतिणोध लिए जाने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, जैसा कि पूर्व में मराटों के विरुद्ध नजीव अन्दाली को आमन्त्रित करके करता रहा था। किन्तु भाग्य ने सूरजमल का साथ नहीं दिया। सियार का लेखक लिखता है, "भारत में कोई राजकुमार या सेनापित ऐसा नहीं था, जो उसके (सूरजमल) विरुद्ध युद्ध का ख़तरा उठाना पसन्द करता । यह तथ्य निस्संदेह तब प्रमाणित हो गया था जब मुहम्मद ख़ान बंगण तथा अफगानों के विरुद्ध युद्धों में उसने अन्दुल मंसूर ख़ान (सफ़दरजंग) को फलदायक सहायता प्रदान की थी और बाद में जिस अंक्ठता के साथ वह हमेशा मराठों से सहायता प्रदान का या आर बाद में जिस अ 50ता के साथ यह हुनता नराठा से लड़ा। उसने अपने आपको सारे समय में सम्मानजनक बना दिया, न केवल बजीर इमाद जल मुल्क एवं जुल्फ़ीकारजंग के प्रति बल्कि स्वयं अव्दाली के प्रति भी। यह बहुत हद तक सही है कि अकगानों के विरुद्ध अन्द्रुल मंसूर खान की सकनताएँ जाट राजा की सहायता का ही बहुत बड़ा परिणाम थी। किन्तु जब उसका अन्तिम क्षण साया तब उसके सभी दुर्ग, श्रों उठ सेना और उसका यह अजेय चरित्र कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके और वह एक अप्रत्याशित झड़प में मारा गया। 113

१. वही, पृ० १६७

२. नूरद्दीन, पूर ६०व---६१अ

रे. सियार, IV, पू० २८-२६

भूरजमलके अरतपुर राज्यका विस्ताए . किशनगढ़ 'अलवर मे वा त हे थी 60 संकेत सूची 🗾 प्रान्त सीमा 🗀 जिलासीमा 🕜 नदी €,

#### अध्याय-६

# शासन व्यवस्था, कला एवं साहित्य

## शासन व्यवस्था, कला एवं साहित्य

भरतपुर राज्य की स्थापना का श्री गणेश १७२२ ई० में डींग में हुआ, जब आगरा के शाही सूबेदार सवाई राजा जयिंसह ने भरतपुर के शासकीय परिवार के संस्थापक बदनिसह को सिनसिनी, थून और डींग के चारों ओर के प्रदेश की जमींदारी प्रदान कर उसे वहाँ पर जाट राजा के रूप में स्थापित किया। जाट राज्य का प्रारम्भ मुगल सम्राट के अधीनस्थ जागीर के रूप में नाम मात्र को ही हुआ था, बस्तुत इसका उदय विद्रोही जागीर के रूप में हुआ था। बदनिसह ने न केवल मुगल सम्राट की सम्प्रभुता स्वीकार की, बिलक सूबा आगरा में प्राप्त ५० लाख रुपये की जागीर के एवज में शाही सूबेदार जयिंसह को प्रतिवर्ष =३,००० रुपया वार्षिक पेशनश देना स्वीकार किया। जयिंसह ने बदनिसह को राजा की उपाधि के साथ राज्य के सभी निशान एवं पंचरंगी झण्डे के प्रयोग की अनुमित प्रदान की। वदनिसह अपने को जयपुर राज्य के निष्ठावान सामन्त की तरह ठाकुर ही कहता रहा और जयपुर शासक भी उसे अपने अधीनस्थ की दृष्टि से देखते थे।

#### राजा की स्थिति

सूरजमल के सत्ता ग्रहण करने पर जाटों का दुहरा स्वामीत्य समाप्त हो गया और जसने सीधे मुसल सम्राट से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए। अव जयपुर के शासक क्रमशः शक्तिशाली जाटों के राजनैतिक समर्थन एवं मित्रता के आकांक्षी बन गए। शाही सेवा के बदले २० अक्तूवर १७५२ ई० को सूरजमल ने मुसल सम्राट से सथुरा की फ़ीजदारी और जाट राज्य के प्रधान के लिए विधिवत राजा की उपाधि प्राप्त की। यह प्रथम अवसर था जब जाट राजा ने मुसल दरवार में सामन्त का दर्जा प्राप्त किया। सेना एवं प्रशासन की सारी शक्तियाँ राजा में निहित थी। परन्तु प्रधानतया सैनिक राज्य होने के कारण प्रशासनिक ढांचे

कपटद्वारा दस्तावेज, संख्या १४०६; दस्तूर, कौमवार, १११, पृ० ४३६; फ्रींज गोटलियव, पृ० १८ व

२. तारीखें सहमदशाही, पृ० ४३ च, ४५ स

## [ २२३ ]

को व्यवस्थित करने की दिशा में विशेष प्रयास नहीं किया गया । सूरजमल के शासन की चिन्ता का प्रमुख विषय युद्ध एवं राजनीति ही था, इस कारण हमें उसके प्रशासनिक कार्यों की यहुत कम जानकारी मिलती है ।

#### केन्द्रीय सरकार

प्रशासन के शिखर पर राजा होता था जो परम्परागत नियम के अनुसार पिता का ज्येष्ठ पुत्र होता था। जाट राज्य का प्रथम राज्याभिषक समारोह २३ नम्बदर १७२२ ई० सम्भवतः डीग में हुआ था, जब सवाई जयसिंह ने स्वयं अपने हाथों से वदनसिंह का टीका किया था। पेसे ही एक अन्य समारोह में ७ जून १७५६ ई० को डीग में बदनसिंह की मृत्यु पर सूरजमल विधिवत् जाट राजा घोषित हुआ था। इस समय से जाट राज्य की राजधानी डीग से हटकर भरतपुर वन गई। सामान्यतया मृत्यु के तुरन्त वाद ही नए राजा का राज्याभिषेक हो जाता था। परन्तु सूरजमल की मृत्यु के समय जवाहरसिंह के फर्ड खाबाद में होने तथा नाहरसिंह सहित जाट सेना के दिल्ली के निकट होने से ऐसा तत्काल सम्भव नहीं हो पाया था।

प्रशासन का सारा कार्य राजा के नाम से सम्पन्न होता था जो राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता था। इस दृष्टि से शासकों को कुछ निशेपाधिकार प्राप्त थे। अपूराल सम्राट का नागरात्र का सामन्त होने के कारण सूरजमल सच्चे अर्थी में जाट राज्य का सम्प्रभु था। राज्य के आन्तरिक एवं वाह्य मामलों में सुरजमल की सत्ता ही सर्वोपरि थी। राज्य की विधायी, कार्यकारी, सैनिक, वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियाँ राजा में ही निहित थीं। राज्य के अधिकारियों व कर्मवारियों की नियुक्ति व वर्षास्तगी वह स्वयं ही करता था। राजा के नीचे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी दीवान होता या । सूरजमल के समय कोई नियमित मन्त्री परिपद् नहीं थी और दीवान के द्वारा ही सारे प्रमुख कार्य सम्पन्न होते थे। पहले किरपाराम गूजर और वाद में जीवाराम सूरजमल के दीवान रहे। बरसाना निवासी ब्राह्मण स्पराम कटारी सूरजमल का प्रमुख राजनैतिक सलाहकार था। गम्भीर संकट के समय वह अपने स्वामी का विश्वसनीय साथी था और जाट राज्य की विदेश नीति का निर्माता था। मुगल, मराठा, जयपुर एवं अन्य शासकों के साथ जाटों के राजनैतिक व्यवहार, वार्तालाप एवं सन्धियों के सम्पादन में उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। उसका पूरा परिवार जाट राज्य की सेवा में था। उसके पुत्र मन्शाराम व सूरितराम, माई हेमराज और उसका पुत्र हरसुख भी राजनीतिक दूत के अलावा

१. दस्तूर कौमवार, vII, पृ० ४३६

२. वंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेण्ट, १९५६ ई०, जि० ७५, पृ० ७३

के० बी० एल० गुप्ता, दि इन्होल्यूशन ऑफ एडिमिनिस्ट्रेशन ऑफ दि फॉर्मर भरतपुर स्टेट, पृ० ३७

## ि २२४

युद्ध कार्य में भी भाग लेते थे। जयपुर दरवार से राजनैतिक सम्पर्क के अधिकतर कार्य उसके अन्य वकील वहादुरसिंह एवं सीहमल के द्वारा किए जाते थे। र

दीवान राजा एवं राज्य के अन्य कर्मचारियों के बीच मध्यस्य होता था और राजा के नाम से सारे राजकीय आदेश जारी करता था। राजस्व के मामले भी मुख्यतया उसके नियंत्रण में ही रखते थे। सूरजमल द्वारा नव विजित क्षेत्रों के एकीकरण तथा उनके प्रशासन का कार्य भी पूर्णतया दीवान पर निर्भर था। उद्यस समय दीवन स्वयं सैनिक गुणों से सम्पन्न व्यक्ति होता था। सूरजमल ने अपने दीवान जीवाराम को उसकी सैनिक सेवाओं के वदले जागीर प्रदान की थी। र राजकीय कार्यों को निपटाने के लिए दीवान का अपना पृथक कार्यालय होता था। सूरजमल के समय दीवान एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य था, किन्तु वह अत्यधिक शक्ति सम्पन्न नहीं था, क्योंकि डीग व भरतपुर के दुर्गों के पृथक दीवान थे, जिन पर सम्बन्धित दुर्ग की व्यवस्था का भार था और जो किलेदार के साथ मिलकर सुरक्षा एवं प्रशासन का समुचित प्रवन्ध करते थे। प्र

राजधानी के मामलों की देख-रेख के लिए एक पृथक मंत्री होता था। १७४४ ई० में गर्जीसह डींग के दरवार में इस कार्य के लिए नियुक्त था। इस इसी प्रकार सूरजमल के शासन के अन्तिम वर्षों में भरतपुर दुर्ग का सर्वोच्च अधिकारी वलराग (सूरजमल का साला था) था, जो स्थानीय मामलों में बहुत शक्तिशाली था। वैर दुर्ग. जो बहादुर सिंह के अधिकार में था, का किलेदार चमूपाल था। यद्यपि सूरजमल के शासन काल में मंत्री परिपद् का कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु उसकी सलाहकार परिपद् में दीवान जीवाराम, राजपुरोहित रूपराम कटारी, वख्शी द्विज मोहनराम और वलराम जाट (भरतपुर दुर्ग का अधिकारी) समान रूप से प्रभावणाली ध्यक्ति थे। अनीपचारिक रूप से जाटों की चारों डूंगों के प्रमुख व्यक्तियों का भी दरवार में तथा राजनैतिक मंत्रणा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था जैसा कि १७४४ ई० में डींग की सभा में उन्हें आमन्त्रित किए जाने से स्पष्ट है।

सेना

सूरजमल के समय जाट सेना संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ी नहीं थी, परन्तु

१. दस्तूर कौमवार, vII, पृ० ३६४, ४६० व ४६८; इतिहास संग्रह, II, पृ० २

२. दस्तूर कौमवार, था. पृ० ३४८ व ५६८

३. गुप्ता, पृ० ४२

४. फ़ॉरिन पोलिटिकल प्रोसीडिंग्स, २५ अन्तूवर, १८११ ई०

४. सुजान चरित्र, पु० २४२ व २४६

६. वही, पू० २४१-४२

७. वही, पू० २३६

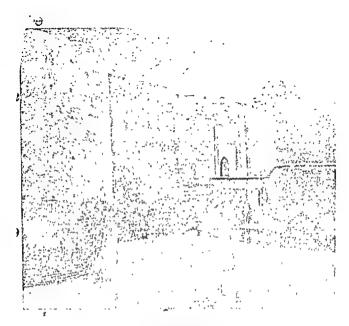

डोग का क़िला



## ि २२४

अपने युद्ध कौशलः क्षमता एवं संगठन के कारण वह हिन्दुस्तान की एक श्रोष्ठ सेना बन गई थी। अपने गुणात्मक वल के आधार पर ही जाट सेना ने अपने समकालीन लगभग सभी हिन्दुस्तानी गासकों की सेनाओं पर अपनी श्रोष्ठता की छाप छोड़ी थी। यहाँ तक कि दुर्जेय अब्दाली ने भी जाट शक्ति का लोहा माना था। भूरजमल की सैनिक शक्ति के वारे में वैण्डल, जो कि उसके पुत्र जवाहरसिंह की सेवा में था, का कथन सर्वाधिक प्रामाणिक है, जो लिखता है, ''सूरजमल अपने उत्तराधिकारी के लिए दुर्ग सेना के अतिरिक्त १५००० सवार, २५००० पैदल, ५००० घोड़े, ६० हाथी, ३०० तोनें तथा उसी अनुपात में युद्ध सामग्री छोड़ गया था।" उसकी सैन्य कुशलता के वारे में गुलाम हुसैन लिखता है, "सूरजमल के अस्तवल में १२००० घोड़े रहते थे, जिन पर चुने हुए एवं विशोष रूप से प्रशिक्षित सैनिक सवारी करते थे। इनको घोड़े पर पीछे से निशान पर गोली चलाने तथा घूमकर पुनः सुरक्षित ढंग से कारतूस भरने का अभ्यास कराया गया था। नियमित अभ्यास से ये ख़तरनाक निशानेवाज एवं अपनी गित में इतने दक्ष हो गए थे कि भारत में ऐसा कोई सैन्य दल नहीं था, जो मैदान में जनका सामना कर सकें।"3 सूरजमल की सैनिक प्रतिष्ठा मुख्यतया इसी घुड़सवार सेना पर निर्भर थी।

सुरजमल की सैन्य शक्ति के अलावा उसके सुदृढ़ दुर्गों की भी समकालीन लेखकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। डीग, भरतपुर, कुम्हेर और वैर के प्रसिद्ध एवं सुदृढ दुर्गो (जो मुलतः जाटक्षेत्र में स्थित हैं) के अलावा अलीगढ़ बल्लभगढ़, सिकन्दरा-बाद, अलवर एवं किशनगढ़ सहित अनेक छोटे-छोटे दुर्गो को सूरजमल ने जाट सीमाओं की रक्षार्थ आत्म निर्भर एवं रक्षात्मक हष्टि से मजबूत बनाया था । ४१७६१ ई० में शाही दुर्ग आगरा पर अधिकार के बाद उसे भी इसी तरह सुदृढ़ किया था। ऐ प्रत्येक दुर्ग में दुर्ग रक्षक सेनायें होती थीं, जो किलेदार के नियंत्रण में रहती थीं। मैदानी युद्धों की दृष्टि से सूरजमल का तोपखाना विशेष प्रभावशाली नहीं था और उसका महत्व दुर्गों की रक्षा में उपयोग तक ही सीमित था। प्रथम चार दुर्गों की भण्डार क्षमता के वारे में विभिन्न विवरण मिलते हैं। १७५४ ई० में मराठा आक्रमण के समय इनमें दो वर्ष के लिए युद्ध सामग्री और खाद्यान शुद्दकट्ठा किया गया था। ह

१. तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० ११४ व

सरकार, पतन, ॥, पृ० २८३, जाटों की बढ़ी-चढ़ी सैनिक शक्ति के वारे में अफवाहें बहुत फैली हुई थीं। इसी आधार पर हरसुखराय ने लिखा है कि सूरजमल की सेना में एक लाख सवार व पैदल हो गये थे, मजमाउल अखुवार, इलियट, VIII, पु० २७२

३. सियार, १४, पू० २८

४. फ्रैंज गोटलियंव, पृ० २१ व, नूरुद्दीन, पृ० ६६व-६७अ ४. रेने मैडक, वंगाल पास्ट एण्ड प्रजेण्ट, जि० ५३, पृ० ६९

६. सुजान चरित्र, पु० २४१-४२

तरीख़ें आलमगीर सानी और सियार का लेखक लिखता है कि सूरजमल ने इन चार किलों का निर्माण इस तरीक़ें से किया कि कोई भी शक्ति उन्हें घेरा डालकर छीन नहीं सकती थी। उसने इनको इतनी भारी मात्रा में खाद्यात्र एवं युद्ध सामग्री से संग्रहित किया था कि दुर्भाग्य से अगर कोई इनका घेरा डालने का विचार कर भी ले, तो कई वर्ष घेरे में गुजारने के बाद भी उन्हें लेना आसान नहीं था।

युद्धों में जाट राजा सूरजमल स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करता था और सेना का एक भाग स्थाई रूप से अपने साहसी पुत्र जवाहरिसह को स्वतन्त्र आक्रमण के लिए सौप रक्षा था। मोहनराम जाट सेना का वस्थी था और बलराम तोपखाने का अधिकारी। सूरितराम गौड़, भरधिसह, दौलतराम और गूजरराज ये चार सेनापित जवाहरिसह के साथ रहते थे। और शेप सेना में सूरजमल के साथ रहने वाले सेनापितयों में गोकुलराम गौड़, हरिनागर विष्ठ, रामचन्द्र तोमर, मीर मुहम्मद पनाह, शिवसिंह, सुखराम (सूरजमल का मामा) आदि के नाम जल्लेखनीय हैं। सूरजमल के विभिन्न भाइयों की भी सेना में महत्वपूर्ण स्थिति थी। वल्लभगढ़ के स्वामी वालू जाट को जसकी सेना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और वह जाट राजा का दाहिना हाथ माना जाता था। अन्तिम वर्षों में माचेडी का राव प्रतापसिंह सैनिक युद्धों में सूरजमल का महत्वपूर्ण सहयोगी था। अ

सूरजमल की सेना में जाट, राजपूत, गोसाई, ब्राह्मण, गूजर, अहीर, मेव (मुसलमान), मीना, चमार, महाजन सभी जातियों के लोग थे, यद्यपि जाटों का अनुपात सर्वाधिक था। राज्य के प्रमुख एवं प्रतिष्ठित सरदारों के नेतृत्व में पैदल सैनिकों के पृथक-पृथक डिवीजन बने हुए थे। इनमें दो तरह के सैनिक होते थे— नियमित एवं अनियमित। नियमित सैनिक वे होते थे, जिन्हें राज्य की ओर से मासिक वेतन, हथियार एवं वर्दी प्राप्त होती थी। अनियमित सैनिक सामान्यतया कृपक जाट होते थे जो संकटकाल में अपने नेता के बुलावे पर राज्य की सुरक्षा एवं जाट जाति की प्रतिष्ठता बनाए रखने हेतु सेना में सम्मलित हो जाते थे। इस प्रकार के सैनिक इनामी जागीर के ज गीरदारों द्वारा भेजे जाते थे, जिन्हें राज्य द्वारा इस सेवा के एवज में भूमि प्राप्त होती थी। युद्ध के वाद ये सैनिक पुनः कृपि एवं पणु पालन के अपने व्यवसाय में लौट जाते थे। इं घुड़सवार सेना के भी दो वर्ग थे:

तारीख़े आनमगीर सानी, पृ० ११४ अ, सियार, 1v, पृ० २७-२८; जीन ला के संस्मरणों से पता चलता है कि सूरजमल ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रणिक्षित करने का भी विचार किया था, देखें, कानूनगो, जाट, पृ० १६६-७०

२. सुजान चरित्र, पृ० ११२

३. प्रताप रासो, पृ०१५

४. गुप्ता, पृ ७५

## [ २२७ ]

- (१) वह सेना, जिसे घोड़े व अन्य सामान राज्य से मिलता था और जिनका वेतन कम होता था।
- (२) वे घुड़सवार जो स्वयं के घोड़े लाते थे और जिनका वेतन अधिक होता था।

घुड़सवार सेना विभिन्न रिसालों में बंटी हुई थी। सूरजमल के पास ६० हाथियों का फीलखाना भी था। शस्त्रों में तलवार, भाले व वन्दूक प्रमुख थीं। घुड़सवारों के लिए सुरक्षा कवच भी होते थे। सेना का सामान लादने के लिए दुली, ऊंट व बैल गाड़ियाँ होती थीं।

#### जागीर प्रथा

मूलत: भरतपुर एक जागीर राज्य था, जिसमें जाट जागीरदारों और इनामी जागीरदारों ने अपनी स्थित सुदृढ़ कर ली थीं। इनाम व चौथ जागीरों की उत्पत्ति के वारे में ओडायर लिखता है कि इनाम प्रारम्भिक सम्राटों द्वारा दिया गया भूमि का जागीर अनुदान था। ओडायर के अनुसार दिल्ली सम्राट द्वारा राजाराम को ५७५ गांवों सहित मथुरा का तथाकथित अनुदान सम्भवतया एक कल्पना है, जो पिछली सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप अथवा भावी सैनिक सेवाओं के लिए सुरप्नार्थ दिए गए उसके भाइयों के अनुदान को अधिक वैधता प्रदान करने हेतू गढ़ी गई थी। ये सैनिक सेवाऐं प्रत्येक मामले में बन्द्रक व बन्द्रक चियों की संख्या पर निश्चित की जाती थी और एक बन्द्रक पर निर्धारत भूभाग २५ से लेकर १५० बीघा तक भिन्न-भिन्न प्रकार का था। राज्य विस्तार के साथ ही युद्ध के लिए अधिक व्यक्तियों की माँग के अनुसार ऐसे अनुदान किए गए। इस तथ्य के कारण कि जागीर के हिस्सों का मापदण्ड वन्दूकों की संख्या होती थी, जिसे इनाम या चौथ जागीर के अधिकर्ता को पूर्ति करनी होती थी, मूल जागीर प्राप्तकर्ता अपना समय आने पर अपने रिश्तेदारों में जागीर बाँट देता या। अवश्यकता के समय सेवा से अनुपस्थित रहने पर उसे प्रति माह प्रति बन्दूक पाँच रुपये का जुर्माना देना होता था, जो उस समय एक सिपाही का सामान्य वेतन था, जिससे कि उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को भरती किया जा सके। 3

चौथ के गांव जो अब तक एक चौथाई लगान भुगतान करते थें, मूलतः इनामी या कर मुक्त थे। इनकी उत्पत्ति का इतिहास इस प्रकार है। १७७४ ई० में जब नजफ़ खान ने डीग व कुम्हेर पर अधिकार कर लिया तब उन इनामियों, जो मुग़लों की अपेक्षा भरतपुर महाराजा रणजीतिसिंह के झण्डे के नीचे एकत्र हो गए थें, के ११ परगनों के साथ उनके प्राचीन विशेषाधिकारों की पुर्नस्थापना कर दी गई थीं।

१. वही, पू० ७६

२. ओडायर, भंरतपुर स्टेट असेसमेन्ट रिपोर्ट, ।, पृ० २८

३. ओडायर, ।, पु० २६

दूसरी ओर मुशल सर्वोच्चता स्वीकार करने वाले इनामियों पर नजफ़ ख़ान ने उनकी जागीर इस शर्त पर बनाए रखी कि वे सैनिक सेवा के साथ-साथ एक चौथाई लगान देंगे। २६ चौथ के गाँवों की मूल जिम्मेवारी ३३१ वन्दूकों की थीं, जिसमें से मृत्यु, अनुपस्थित या छोड़ देने के कारण ३७ है है पुनः प्रारम्भ कर दी गई और शेप २६३ है अब भी बनी हुई हैं। अोडायर के इस विवरण से ऐसा प्रतीत है कि चौथ व इनामी जागीरों की यह स्थित सूरजमल के समय भी लगभग ऐसी ही रही होगी।

#### वित्त एवं राजस्व

सूरजमल के शासन काल में जाट राज्य की वित्तीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि सम्बन्धी आय था। विजित प्रदेश से लूट की राशि एवं इनामी राशि भाय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत था। परन्तु तेजी से बढ़ते हुए जागीर क्षेत्र के अनुपात में भू-राज स्व तथा कृषि सम्बन्धी व्यवस्था एवं सुधारों की ओर घ्यान नहीं दिया गया। गैर कृपि आय जैसे चुंगी, खनिज, उद्योग, व्यवसाय आदि के वारे में कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। राज्य के विस्तार के साथ-साथ राज्य की कृपि आय भी निरन्तर बढ़ती गई। सूरजमल के राजकीय कोष एव सम्पत्ति के बारे में वैण्डल लिखता है, 'मैंने उसके वापिक राजस्य एवं खर्च के बारे में पूछताछ उसव्यक्ति से की है, जो इसका प्रवन्ध करता था। उसके द्वारा मुझे जो कुछ मालूम पड़ा वह यह है कि अपने शासन के पिछले पाँच-छः वर्षो से सूरजमल की वार्षिक आमदनी १७५०००० राये और खर्च ६०-६५ लाख के बीच या । उसने अपने पूर्वजों के कीप में ४-६ करोड़ रुपये जोड़े और आज (जवाहरसिंह के राज्यारोहण के समय) जाट खजाने में दस करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी सम्पत्ति जमीन के अन्दर छुपाई हुई है, जिसका पता नहीं है। सूरजमल ने ऐसे ही खजाने की प्राप्ति की आशा में डीग में (बदनसिंह के कोप) एक वह भूमाग में निरर्थक खुदाई करवाई थी। । जाटों के गुप्त कोप के वारे में अनेक मत प्रचितत हैं, लेकिन मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि उनके पास अधिक घन नहीं है।" जदुनाथ सरकार के अनुसार उस समय सारे आगरा सूबे की

१. ओडायर, १, पू० २८

२. वैण्डल, पृ० ४०-५१; इमाद का लेखक गुलाम अली इस बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना देता है (नृ० ७२)। सूरजमल का एक विश्वसनीय साथी राव राधा किशन (जिसने गुलाम अली को यह सूचना दी थी) कहता है कि सूरजमल ने उसे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी और वार्ता के दौरान कहा, ''मैंने, जिसके पास डेढ़ करोड़ की जागीर है और कोप में ४-६ करोड़ रुपये हैं, व्ययं में ही माऊ का साथ दिया।'' देखें, कानूनगो, जाट, पृ ५५ पा० टि०। आने वाले वर्षों में यह लोक विश्वास अधिक वल पकड़ता गया कि जाटों द्वारा दिल्ली व आगरा से लूटो गई विशाल सम्पत्ति अभी भी गुप्त खजानों में वन्द है।

मालगुजारी दो करोड़ से कुछ कम थी और इस प्रदेश का तीन चौथाई भाग सूरजमल के अधिकार में था। १ हरसुखराय लिखता है कि सूरजमल की वार्षिक आय दो करोड़ रुपया थी-। र

सूरजमल ने अपने राज्य में दो टकसालें वनाई थीं, एक डीग में तथा दूसरी भरतपुर में। अन्य राज्यों की तरह भरतपुर राज्य की स्वयं अपनी कोई स्वतन्त्र मुद्रा नहीं थी। १७६३ ई० में सुरजमल ने शाह आलम के नाम से चांदी के सिक्कों को जारी किया। इस मुद्रा के एक ओर "सिक्क मुवारक वादशाह गाजी शाह आलम" तथा दूसरी ओर "जर्व बुर्जी अनवरपुर सन् जुलूस" लिखा गया और फूल व कटार का चित्रण किया गया। इसका तोल १७१.८६ ग्रेन था। उसी वर्ष ताँवे का सिक्का भी जारी किया गया, जिसका वज़न २७५ से २८० ग्रेन के वीच था।3

राजस्व प्रशासन की दृष्टि से मुगल काल में गांव सबसे छोटी इकाई थी और परगने का मुख्य राजस्व अधिकारी आमिल था। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जागीरदारी प्रथा के संकट और जमा, हासिल एवं वास्तविक आय के वीच बढ़ते हुए अन्तर से नए जमींदारों तथा इजारेदारों का आगमन अधिक आसान हो गया। वहादरशाह की मृत्यु के वाद इजारे की प्रया जागीर और खालसा दोनों प्रकार की भूमि में फैल गई। अभ-राजस्व की मांग जो अब सामान्य जमा से अधिक होने लगी थी, के लिए वचनबद्ध होने की दृष्टि से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा में आएरा सूबे में जाट जमींदारों की शक्ति का विस्तार हुआ। जाट राजा बदनसिंह के समय जाटों का विस्तार मुख्यतया इजारेदारी प्रथा द्वारा ही हुआ था। आमेर के शासक सवाई जयसिंह की कृपा से उसने अपने रिश्तेदारों एव जातीय लोगों के लिए अधिक से अधिक गाँव इजारे में प्राप्त किए, जिसके वार्षिक भुगतान का निर्धारण पट्टे व अनुबन्ध में कर दिया जाता था। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है-

चीठीक प्रमीती चैत सुदी १५ संवत् १७८४ अपर चि जामीनी वा कयुलायती की ता १० बावती वदनसिंह वगैरह जाटा का वा० आगरा थे (से) गुलावचन्द भेज्यां छै संवत १७८३ का सा यो माफीक रुपया ने हसील करवाई जमा कीज्यौ ६६६०६।

१. सरकार, पतन, ॥, पृ० २८३

मजमाउल अख़बार, इलियट, vill, पृ० २७२

विलियम वेव, दि करेन्सीज आफ दि हिन्दू स्टेट्स आफ राजपूताना, पृ० १२६-२६

नोमान अहमद सिद्दीकी, मुगल कालीन भूराजस्व प्रशासन, पृ० १७४-७८ सनदनवीस, परगना सवाई जयपुर, संवत् १७८३, चिट्ठीयात रावजी श्री जगराम को।

(मु) कुचलका वदनसिंह जाट वा० सीरमथुरा रूपया ८६० ) कवुलायती ली० अरजनसिंह गुमास्ता वदनसिंह गांव कीठ रू० २००१)

क० ली० हरनाथ गुमास्ता
खेमकरण जाट गाँव अरदाट
व सीकरोदा व दीठवार २८०३)
क० ली० अरजनसिंह प्र री
छोहावास सनदी रुपया ३१५४५१)
जा० वो स्याम साहि
विरादरी वदनसिंह जाट
मीनारलो रु० १७०१)

कवुलायती ली॰ अरजनसिंह गुमास्ता वदनसिंह का दाम प्रवीले इजारा रु॰ २६००१) कवुलायती ली॰ जैकीसन वासंयती गुमास्ता तुलाराम रु॰ ११४२१) कवुलायती ली॰ अरजनसिंह गाँव इवराहमावाद की रु॰ १३०३) कवुलायती ली॰ रणजीत जाट गाँव ६ धनौली वगैरह रु॰ ४२३०=) कवुलायती ली॰ साभाराम गुमास्ता रणजीत प्र रु॰ ७००१)

इस प्रकार इजारा एक प्रकार का ठेका होता था जिसका स्वाभाविक भाशय भू-राजस्व संग्रह करने के अधिकार से था और भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं होता था। इकरारनामे (पट्टा) में अनुवन्धित शर्तों के अनुसार इजारेदार जागीरदार या तालुकेदार को उसका भुगतान करता था। यद्यपि इसका निर्धारण सालाना होता था, किन्तु भुगतान रवी व खरीफ की फसलों पर किया जाता था। यह भी आवश्यक नहीं था कि इजारा या ठेका पूरे परगने के लिए किया जाता हो, प्रारम्भ में जाटो ने अधिकांश इजारे गाँव इकाई के आधार पर ही प्राप्त किए थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि इजारे में गाँव प्राप्त करते समय इजारेदार उस गाँव की जुताई की जमीन को ध्यान में रखते हुए कुल बीघा जमीन तय करता था। यदि सम्बन्धित गाँव में जोत लायक जमीन निश्चित बीघे के अनुसार नहीं निकलती थी, तो उसे बकाया भूमि के एवज में दूसरा गाँव प्रदान कर दिया जाता था। इस प्रकार की रह्वतल का हमें एक उदाहरण मिलता है, जब परगना सहार के गांव सूनरख के बदले बदनसिंह को परगना पहाड़ी का गाँव नींवका सम्बन्धित तालुकेदार द्वारा प्रवान किया गया। इसी प्रकार परगना भुसावर, जो साद मुहम्मद की शाही जागीर थी, के तालुकेदार हठीसिंह कल्याणवत ने अपनी जमींदारी के तालुके के सरकार में एजारे के रुपयों के भुगतान के लिए बदनसिंह जाट से ७४००) रुपया सालाना जामिनी पर पद्टा कबुलीयत की थी। व बदनसिंह अपने इजारे की राणि का भुगतान

सनदनवीस, परगना जयपुर, चिट्ठी श्रावण कृष्णा प संवत् १७६४ आमिल परगना पहाड़ी को ।

२. सनदनवीस, परगना जयपुर, चिट्ठी चैत्र कृष्णा ३ संवत् १७८३ नन्दलाल की, सनदनवीस परगना जयपुर, चिट्ठी करार वाश्विन णुक्ला ३ संवत् १७८३ चौधरी नानुरामजी भया गुनावराय जी।

रवी व खरीफ की फसलों पर नियमित रूप से करके वर्ष की समाप्ति पर आसानी से अपने इजारों का नवीनीकरण करवा लेता था। वालुकेदारों तथा आमिलों के साथ अपने हिसाब का यह कार्य बदनिसह अपने वकीलों मुख्यतया वहादुरिसह व हैमराज कटारिया के द्वारा करता था।

सूरजमल के शासन काल में जाट इजारेदारों ने स्थायी जमींदारियाँ प्राप्त करली और वंशानुगत जमींदारों को वेदखल करके अपनी भूमि का विस्तार किया। किसी विशेष गांव के प्रति अपने दावे की उपेक्षा होने पर जाट राजा शक्ति व आतंक का प्रदर्शन करने में नहीं चूकता था। विशेष भूमि की प्राप्ति के लिए अब वह जयपुर राजा की कृपा पर निर्भर नहीं था, विल्क अपनी शक्ति के वल पर खालसा के जागीर महालों पर अपना कब्जा कर रहा था। १७५२ ई० में अफगान युद्ध में सहायता के वदले सूरजमल को, वजीर सफ़दरजंग ने खालसा भूमि में (जिस पर जाटों ने वलपूर्वक कब्जा कर लिया था) १ द लाख रुपये की शाही जागीर स्वीकृति की थी। १७५५ ई० में वजीर इमाद ने उसे पुनः स्वीकृत करके व लाख रुपये की जागीर (सूरजमल द्वारा जीते गए प्रदेशों में) अतिरिक्त स्वीकार की थी। इस प्रकार अब जाटों की नीति सैनिक बल पर अधिक से अधिक मूल्य की जागीरों पर अधिकार करके उनके लिए शाही वैधता प्राप्त करने की थी।

धार्मिक दृष्टि से दिए गए भूमि के अनुदान को अधिकांशतः भूराजस्व तथा अन्य करों से छूट प्राप्त होती थी। उद्देश उद्देश्य से सूरजमल के पुरोहित रूपराम कटारी ने पुण्यार्य परगना कामां के तीन गावों की सनद उदक (माफी) करवाने हेतु जयपुर के राजा माधोसिह से प्रार्थना की थी। प्रजाट राजा ने हरम के ख़र्चे के लिए भी कुछ निश्चिय आय के लिए कुछ गांव इयोढ़ी विभाग के नियम्त्रण में दे रखे थे। ह

१. सनदनवीस, परगना जयपुर, चिट्ठी मार्गशीर्ष गुक्ला १ संवत् १७६३ चौधरी नानुराम जी भया गुलावरायजी; चिट्ठी करार माघ गुक्ला १३ संवत् १७६३, चौधरी नानुराम साह मौजीराम द्वारा दीवान नारायणदास कीरपाराम को।

२. ड्राफ्ट खरीता संवत् १८११ (वण्डल संख्या ५) गाँव सीकरी परगना खोहरी की शिकायत दीवान राजा हरगोविन्द से ।

३. तारीख़े आलमगीर सानी, पृ० ५८ ब

४. मुगल सरकार में ऐसे अनुदान को "मदद-माश" कहते थे, सिद्दीकी, पृ०१५३-५४

५ ख़रीता, इन्दौर—जयपुर राज्य, कार्तिक कृष्णा ७ संवत् १८१४ मल्हार राव होल्कर द्वारा सवाई राजा माधोसिंह को

६. गुप्ता, पृ० ५७-५८ •

सूरजमल के शासन काल का ऐसा कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे भूराजस्व की मांग की निर्धारित मात्रा का पता चलता हो। परन्तु राजस्व वसूली के लिए, विशेषकर वड़ी-वड़ी जागीरें व जमींदारियाँ प्राप्त करने के वाद, जाटों को अपने अनेक सैनिक दस्तों का निर्माण करना पड़ा, जो नियमित सेना से भिन्न होते थे।

नागरिक एवं न्यायिक प्रशासन की दृष्टि से जाट राज्य दो भागों में वंटा हुआ था—हीग व भरतपुर। इन दोनों स्थानों का न्यायिक अधिकारी अदालती कहलाता था। मूलतः भरतपुर राज्य में १३ परगने थे: भरतपुर, रूपवास, वयाना, उच्चैन—ह्दावल, वैर, भुसावर, अखैगढ़ और कुम्हेर ये बाठ परगने भरतपुर संभाग में तथा डीग, गोपालगढ़, कांमा, पहाड़ी, नगर ये पाँच परगने डीग संभाग के अन्तर्गत थे। परन्तु मूरजमल की विजयों एवं राज्य विस्तार के परिणामस्वरूप बाद में आगरा सूत्रा और दोआव के अनेक परगने जाट राज्य में सम्मिलित हो गए पे। सामान्य प्रशासन के अन्य विभागों शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि के वारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इन क्षेत्रों के वारे में वाद में विकसित प्रशासनिक संस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि इनमें से अधिकांश का प्रारम्भ सूरजमल के शासन काल में हुआ था। पानीपत से भागे हुए हजारों मराठा शरणार्थियों के लिए चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं का जुटाया जाना इस वात का प्रमाण है कि उस समय चिकित्सा एवं जनकल्याणकारी संस्थाओं का जदय हो चुका था।

## सूरजमल का धार्मिक दृष्टिकोण

प्रारम्भिक जाट नेताओं ने व्रज के लोगों को संगठित करने में धार्मिक जत्पीड़न को भी अपना आधार बनाया था, परन्तु सूरजमल इस मामले में अधिक जदार एवं विवेकशील था। व्यक्तिगत रूप से सूरजमल हिन्दू धर्म के वैष्णव सम्प्रदाय का अनुयायी था, किन्तु राज्य की नीति एवं सार्वजनिक मामलों में उसने उदार सामंजस्य की नीति का पालन किया। उसके व्यक्तिगत सेवकों में करीमुल्लाह खान श्वीर मीर पतासा प्रमुख थे। उसने अपनी सेना में भी मुसलमानों को भरती कर रखा था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मेव थे। मीर मुहम्मद पनाह उसकी सेना में एक महत्वपूर्ण पद पर था, जिसने घसेरा के दुर्ग पर सर्वप्रथम विजयी झण्डा फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सेना एवं प्रशासन में विना किसी भेदभाव के जाट एवं मुसलमानों के अलावा ब्राह्मण, राजपूत, गूजर सहित सभी वर्गों के लोग थे।

रै. दस्तूर कौमवार, vii, पृ० ४५७

२० वही, पृ० ६०=

रे. मुजान चरित्र, पृ० १२६-४०



भरतपुर शहर का मिट्टी का परकोटा



सुधान नहर

श्री हरिदेव जी सूरजमल के इच्ट देवता थे, १७५६ ई० में उनके मन्दिर की स्थापना उसने अपने नविर्मित दुर्ग के अन्दर की थो। श्री रामचन्द्र के छोटे भाई लक्ष्मणजी जाट राजाओं के कुल देवता थे। सूरजमल अपने इच्ट देवता की पूजा के लिए प्रायः गोवर्धन जाया करता था और अनेक अवसरों पर सैन्य शिविर एवं राजनैतिक कार्यों का सम्पादन वही पर किया करता था। अक्तूवर १७६१ ई० में जब नजीव के दूत राजा चेतराम व दिलेरसिंह जाट राजा से वार्ता करने आए, उस समय वह गोवर्धन के मेले में भाग लेने जा रहा था, इस कारण वह इन दूतो को अपने साथ गोवर्धन ले गया और वहीं पर चार दिन तक वार्ता की। उगृह युद्ध के दौरान दिल्ली की लूट के वाद सूरजमल ने गोवर्धन आकर दिवाली के अवसर पर अपने उपास्य देव हरिदेव जी का पूजन और मानसी गंगा पर वृहद् दीपदान किया था। १४ १७५६ ई० में वृन्दावन में आयोजित वैष्णव धर्म के महोत्सव को सफल वनाने के लिए सूरजमल ने गलता (जयपुर) के महन्त को वहाँ भेजने के लिए जयपुर राजा को व्यक्तिगत पत्र लिखा था। ४

सूरजमल के शासन काल में धर्म के नाम पर भेदभाव या उत्पीड़न का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसके विपरीत अब्दाली की मुस्लिम सेनाओं के धर्म के नाम पर जब उसके राज्य में मथुरा, वृन्दावन एवं गोकुल में अत्याचार एवं विनाश का नग्न प्रदर्शन किया, तब भी जाट राजा ने अपना धैर्य नहीं खोया। धार्मिक मामलों में वह राजनैतिक औचित्य के अनुसार निर्णय लेता था। उसके राज्य में मुस्लिम मस्जिदों की पवित्रता यथावत् वनी हुई थी। १७६१ ई० में जब आगरा दुगं पर उसका निश्चित एवं स्थायी अधिकार हो गया तब सूरजमल ने अवश्य ही अपने निजी दुगों की भाँति वहाँ से इस्लाम के चिन्हों को हटा दिया था।

#### साहित्य

सूरजमल को स्वयं को वाल्य काल में विशेष शिक्षा नही मिली, परन्तु शिक्षा के प्रति उसकी रुचि अमाधारण थी। यह तथ्य इस वात से प्रमाणित होता है कि इस जाट राजा के शासन काल में अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों को भरतपुर में राज्याश्रय प्राप्त हुआ और उमने स्वयं समय-समय पर अनेक विशिष्ट ग्रन्थों की रचना की प्ररेणा दी। डीग राज्य की प्राप्ति के वाद जब बदनसिंह किंव सोमनाथ को मथुरा से डीग अपने दरवार में लाया तब कुछ वर्षों तक वह सूरजमल का शिक्षक रहा था। है

 <sup>&#</sup>x27;इक प्रीति श्री हरदेव को कै पिता के पद माहि', सुजान चरित्र, पृ० ५

२. बुजेन्द्र वंश भास्कर, पृ० ४३

३. पेशवा दफ्तर, xxI, पत्र, ६०

४. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १०५ व १०७

प्र. ख़रीता भरतपुर, मार्गशीर्ष, कृष्णा ३ संवत् १८१३

६. गंगासिह, यदुवंश, पृ० १०८

सरजमल का आश्रय पाने वाले कवियों में सूदन, सोमनाथ, अखैराम, शिवराम, कलानिधि, वृत्दावनदास, सुद्याकर, हरिवंश आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मथुरा निवासी मायुर कवि सूदन सूरजमल का अत्यधिक क्रुपा पात्र एवं प्रमुख दरवारी कवि था। सूरजमल ने उसके लिए जागीर एवं उसके वंशजों के लिए स्थायी आजीविका का प्रवन्ध किया था । े सूरजमल के ऐतिहासिक चरित्र को सूदन ने अपने प्रांसद्ध पद्य काव्य 'सुजान चरित्र' में लिपिवद्ध किया। उसके दृश्यगत विवरणों से पता चलता है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण यद्ध में यह कवि सुरज्ञमल के साथ रहता था और अपने स्वामी की राजनैतिक गतिविधियों की उसे पूरी जानकारी रहती थी। शशिनाथ उपनाम सोमनाथ मयुरा के निकट ५ मील पर गाँव छिरौरा निवासी मायुरथा। सोमनाय ने क्रमकः वदनसिंह प्रतापिसह और सुरजमल का आश्रय प्रान्त किया थ। । सोमनाथ द्वारा लिखे गए प्राप्त ग्रन्थ इस प्रकार हैं—नवाबोंविलास, संग्रामदर्पण, रन पोयूप निधि, प्रृंगार विलास, रामचरित्र रत्नाकर, राम कलाघर, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद, ध्रुव विनोद, शशिनाथ विनोद, ब्रजेन्द्र विनोद तथा प्रेम पच्चीसी। सूरजगल के कहते पर ही किव ने सिहासन वतीसी का अनुवाद सुजान विलास के रूप में किया और उसके वाद के सभी ग्रन्यों की रचना सूरजमल के निए ही की गई थी। सूरजमल ने इसे जागीर प्रदान की और अपने राज्य के दानाध्यक्ष पद पर बनाए रखा। रे

कवि शिवराम सूरजमल के युवराज काल से ही कुम्हेर में रहे और इनकी काव्य रचना 'नवधा भक्ति रागरस सार' पर सूरजमल ने इनको ३६००० रुपये का पुरस्कार प्रदान किया था। उसंभवत १७३५ ई० में इस ग्रन्थ की रचना हुई, जब सूरजमल कुम्हेर में निवास कर रहे थे। किव सोमनाथ और कलानिधि इस समय वैर चले गए थे, जहाँ सूरजमल के छोटे माई प्रतार्शिह निवास कर रहे थे। सोपनाथ तो प्रतापिह

१. भरतपुर स्टेट से प्रकाणित साप्ताहिक पत्र 'भारत वीर' भाग १, संख्या १६, २६ मार्च १६२७ ई०; स्जानचरित्र, प्र० ३

२. विष्णु चन्द्र पाठक, सोमनाय आचार्य और कवि (अप्रकाशित शोध प्रवन्ध)

नगर कुम्हेर जानि मथुरा ढिंग, सूरजमल महाराजा । नवधा भक्ति राग रस वरन्यो, मुनो तुम्हारे काजा ।। जविह ग्रन्थ पूरन भयो, तबिह करी वक्सीस । परें रुपैं मौन सौं, दए सहस छहतीस ।।

मत्स्य की देन, पृ० ४४-४५

४. तिथि के सम्बन्ध में अस्पष्ट वर्णन मिलता है। एक स्थान पर कवि ने संवत् १७३५ का उल्लेख किया है जबिक दूसरे स्थान पर वर्णित 'दंपित रस मुनि सिसिहि' का अर्थ डा॰ मोतीलाल गुप्ता ने संवत् १७६२ ई॰ लगाया है। मेरे विचार से यह १७६२ होना चाहिए, देखें, मत्स्य की देन, पृ० ४४-४५

की मृत्यु के बाद सूरजमल के पास पुनः डीग चले आए थे, परन्तु कला निधि बैर में ही रहे। इन दोनों ने मिलकर बैर में सम्पूर्ण रामायण का हिन्दी अनुवाद किया था। कलानिधि ने वाल्मीकि रामायण के तीन काण्डों (वाल, युद्ध व उत्तर काण्ड) के हिन्दी प्यानुवाद के अलावा उपनिषद् सार, दुर्गा माहातम्य (अनुवाद), रामगीतम्, श्रुंगारमाधुरी तथा अलंकार कलानिधि नामक ग्रन्थों की रचना भी की।

किव अखैराम ने सूरजमल के लिए तीन प्रत्यों की रचना की — सिंहासन बत्तीसी, विकम विलास और सुजान विलास । प्रथम पुस्तक की रचना १७५५ ई० में हुई थी और अन्तिम काव्य का जो प्राप्य नहीं है, मात्र उल्लेख ही मिलता है। किव ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा, उसके वंश तथा राजधानी डीग का भव्य वर्णन किया है। किव उदयराम के दो प्रत्य मिलते हैं: गिरिवर विलास और सुजान संवत्। यद्यपि किव के सूरजमल के समकालीन होने के ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, किन्तु गिरिवर विलास में मानसी गंगा पर सूरजमल द्वारा किए गए प्रथम दीपदान महोत्सव के उद्यादन अवसर के विस्तृत एवं हश्यगत विवरण से प्रकट होता है कि किव स्वयं वहाँ पर उपस्थित था। सुजान संवत् सुजान चरित्र की तरह सूरजमल के इतिहास विषयक सूचनाओं (विशेष रूप से सूदन द्वारा कुम्हेर घेरे के बाद का वृतान्त न देने की) की पूर्ति करता है।

कवि दत्त की रचन। 'महाराजा सूरजमल की कृपाण' वीर साहित्य का अनुपम रत्न है। कहा जाता है कि महाकवि देव भी आश्रय की तलाश में भरतपुर राज्य में पहुँचे थे और सूरजमल ने उनका सम्मान किया था। डीग दुर्ग के निर्माण के समय वे सूरजमल के पास ही रहते थे और यह संभव है कि 'सुजान विनोद' नामक ग्रन्थ की रचना उन्होंने सूरजमल के लिए ही की हो। कि ब्रज के एक अन्य भक्त कि तृन्दावनदास ने भी सूरजमल का आश्रय प्राप्त किया था। १७५६ ई० में वृन्दावन अब्दाली के आक्रमण के समय वृन्दावनदास वहाँ विद्यमान थे। उस भीपण संहार से किसी तरह वचकर वे भरतपुर के दुर्ग में पहुँच गए। यहीं पर उन्होने हिर कला वेलि काव्य की रचना की, जिसके प्रारम्म में लिखा है—

''अठारह सौ तेरह वरस, हरि ऐसी करी।

जमन विगोयौ देस, विपत्ति गाढ़ी परी ।" इस ग्रन्थ के दूतरे भाग में इस विपत्ति का और वर्णन किया गया है। <sup>प्र</sup>

कला के क्षेत्र में सूरजगल की अभिकृचि दुर्ग, महल एवं मन्दिर निर्माण के

कला

१. मतस्य की देन, पृ० ५७-६५

२. वही, पृ० १६५-२०१

३. वही, पृ० १४४ व २११

४. भारत वीर, २६ मार्च १६२७ ई०

म्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ५१४

रूप में विशेष रूप से प्रकट होती है। यद्याप उसके शासन काल में सभी जाट किलों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य जारी रहा, परन्तु स्वयं उसका योगदान विशेष रूप से भरतपुर के नवीन दुर्ग और डींग के आधुनिकतम महलों के निर्माण में रहा है।

हींग में अपने पिता के समय बने महलों, जो पूराने महलों के नाम से जाने जाते हैं, से पृथक सूरजमल ने सुन्दर जलाशय एवं फन्वारों के साथ आधुनिक सुविधा से युक्त महलों का निर्माण करवाया, जो आज भी भव्य एवं दर्शनीय हैं। सोमनाथ ने सुजान विलास और अर्खराम ने सिंहासन वत्तीसी में राजधानी डीग के इन सुन्दर महलों, वाटिका, जलाणय आदि का श्रेष्ठ एव विस्तृत वर्णन किया है। थार्टन के अनुसार डीग के महल जाट राज्य के रूपवास परगने में वांसी पहाड़पूर की खदान के सुन्दर एवं कठोर बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं जो गैली की रमणीयता और शिल्प की पूर्णता की दृष्टि से इतने भेष्ठ हैं कि उनसे बढ़कर केवल आगरा का ताजमहल है। चतुष्कोण बनाते हुए इन महलों के बीच ४७५-३५० फीट का एक बगीचा है जिसमें फब्बारे लगे हए हैं। पूर्व व पश्चिम में विशाल जलाशय है तथा उत्तरकी और नन्द भवन है, पश्चिमी में मुख्य इमारत गोपाल भवन है, जो सभी महलों में सर्वाधिक विशाल है। यह तीन ओर से दुर्म ज़िला है और वीच में विशाल सभा भवन है। गोपाल भवन से थोड़ी सी दूरी पर दो छोटी इमारतें है जो 'सावन भादों' भवन के नाम से जानी जाती है। ये तीनों भवन यद्यपि सामने के धरातल पर केवल एक मंज़िल में हैं, परन्तु इनके पीछे की ओर सतह के नीचे बनी हुई दो अतिरिक्त मंजिलें हैं, इसमें से एक अंशतः अथवा पूर्णतः पूरे वर्ष पानी के नीचे रहती है। सरोवर के पानी के स्तर की ऊँचाई के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। चतुष्कोण के दक्षिण की ओर उत्तर की तरफ मुख किए दो महल हैं . (१) पश्चिम में मकराना खदान के संगमरम्र से बना सूरज भवन और (२ पूर्व में भूरे बलुशा पत्यर से बना किशन भवन। 🙌 दोनों महलों के वीच इस मजबूत इमारत की छत पर एक टंकी है जो इन सभी महलों व वगीचों में जल प्रवाह करती है। त्रोकमेन के अनुसार भण्डार की विणाल क्षमता को आवश्यक मज़बूती प्रदान करने में यह टंकी हिन्दुस्तान में वेजीड़ है। १ १७३३ ई॰ में भरतपुर पर अधिकार करने के बाद से ही सूरजमल ने

१७३३ ई० में भरतपुर पर अधिकार करने के बाद से ही सूरजमल ने योजनावढ़ ढंग से इस स्थान का जिकास नई राजवानी और अभेध दुर्ग के निर्माण की दृष्टि से प्रारम्भ कर दिया था। उसकी व्यक्तिगत एवि के कारण ही इस स्थान का तेजी से विकास सम्मव हो सका और अगले २४ वर्षों में यह हिन्दुस्तान का प्रसिद्ध नगर वन गया था। १७४५ ई० में शासन सूत्र अपने हाथ में आने के बाद सूरजमल ने समकालीन जाट दुर्गों से भी अधिक सुदृढ़, अभेध और विशाल क्षमता वाले भरतपुर के दुर्ग का निर्माण तेजी से किया और अगले आठ वर्षों में सम्भवतः

<sup>🤾</sup> ब्रोकमेन, पृ० ११-१३; देवनीस, पृ० १२-२१



भरतपुर का अजेय दुर्ग-प्रवेश द्वार



पृष्ठ भाग में अष्टघातु का दरवाज़ा

### [ २३७ ]

वह इस कार्य को पूरा कर चुका था। डेढ़ मील के घेरे में वने भरतपुर दुर्ग के परकोटे के भीतर अनेक राजकीय महलों का भी निर्माण कराया गया। परकोटे में आठ वुर्ज स्थापित किए गए और उसके चारों ओर ३० फीट गहरी और २०० फीट चौड़ी खाई वनाकर, उसमें जल के प्रवेश एवं निकासी का उत्तम प्रवन्ध किया गया। यह खाई या नहर सुजान गंगा के नाम से प्रसिद्ध है।

भरतपुर के किले में प्रवेश के लिए उत्तर व दक्षिण में दो प्रवेश द्वार वनाए गए और खाई को पार करके उन तक पहुँचने के लिए पुल भी वनाए गए। मुख्य दिक्षणी द्वार के सम्मुख एक छोटी सो चौबुर्जा गढ़ी वनाई गई थी। नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर १० से २५ फीट चौड़े और ६० फीट ऊँचे मिट्टी के परकोटे का निर्माण करवाया गया, ताकि शत्रु के तोपगोले मिट्टी में धंस जाए और मुख्य किला उनकी पहुँच से दूर रहे। मिट्टी के धुस्स की इस दीवार के चारों ओर २०० से २५० फीट चौड़ी तथा १० से १५ फीट गहरी कच्ची खाई वनाई गई थी। नगर में प्रवेश के लिए आठ दरवाजों का निर्माण किया गया और परकोटे की सुरक्षा के लिए १५ नाल बुर्ज, व १७ पक्की बुर्ज भी वनाई गई। इस दुहरी सुरक्षा व्यवस्था (पत्थर का परकोटा और मिट्टी का परकोटा) एवं सुदृढ़ संरचना का ही परिणाम था कि १००५ ई० में लार्ड लेक के नेतृत्व में बिटिश सेना के विरुद्ध यह दुर्ग अभेद्य सिद्ध हुआ। किले के भीतर श्री हरिदेवजी व बिहारीजी का मन्दिर और किशोरी महल सिहत अन्य अनेक भवनों का निर्माण किया गया था। सुरजमल ने १७५३ ०ई केलगभग भरतपुर को अपना स्थायी निवास बना लिया था, परन्तु १७५६ ई० में वदनिसंह की मृत्यु के बाद ही यह विधिवत् रूप से राजधानी घोषित हुई थी।

राधाकुंड-गोवर्धन के प्रायः बीच में सड़क के किनारे स्थित 'कुसुम सरोवर' नामक पिवत्र जलाशय के पुनिर्माण का कार्य भी जाट राजा सुरजमल ने किया था। उसके पुरोहित रूपराम कटारी ने वरसाना में अनेक मन्दिर, भवन आदि का निर्माण किया और वाग आदि लगाकर उसे एक सुन्दर कस्वे के रूप में विकसित किया। सूरजमल की पत्नी रानी किशोरी ने गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर एक महल और श्री किशोरीश्यामजी का मन्दिर वनवाया था तथा वृन्दावन में यमुना के किनारे फूंज और किशोरीशाट का निर्माण कराया था।

#### मूल्यांकन

जिस समय सूरजमल का उदय हुआ, उस समय जाट लोग केवल किसान व जमींदार थे और वे सैनिक के रूप में अधिक जाने जाते थे। परन्तु सूरजमलके शासन

भरतपुर नगर एवं दुर्ग निर्माण के लिए देखें, सुजान चरित्र, पृ० २४६; तवारीख भरतपुर, पृ० २०-३२; जा० न० इ०, ३३२-३३८

२. व्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १०५ व ५१६

काल में इन कृषक जाटों ने एक कुशल और शक्तिशाली योद्धा वर्ग के रूप में ख्याति प्राप्त की, सैनिक और जमींदारों के स्तर से उठकर वे शक्तिशाली शासकों की श्रेणी में गिने जाने लगे। उसके समय में जाटों की कीर्ति सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई थी, फिर भी वह अपने को जमींदार कहने में गर्व अनुभव करता था। अपनी सादगी एवं पहनावे से वह एक साधारण किसान लगता था, परन्तु राजनीतिक शिष्टाचार के साथ मृतुल एवं शालीन व्यवहार के कारण वह वहुत लोकप्रिय था अीर समदालीन शासक उसका बहुत सम्मान करते थे। विशाल सम्पत्ति और एक शक्तिशाली सेना का स्वामी होने के वावजूद उसमें अहंकार लेश मात्र नही था। वैण्डल को उसके चरित्र में केवल एक दोप दिखाई दिया और वह था उसकी कृपणता। एक किसान घर में उत्पन्न होने पर भी सूरजमल में एक राजा की भांति पुष्पों के असनी गुणों को परीक्षा कर सकने और राजनीतिक विषयों का समुचित प्रबन्ध करने की क्षमता एवं सहज बुद्धि थी।

१७२१ ई० में मात्र १४ वर्ष की आयु में जब सूरजगल अपने पिता के दूत के रूप में सवाई जयसिंह से मिलने उसके दिल्ली स्थित मुकाम पर पहुँचा, विव उसके राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ हुआ था। इस समय सूरजमल के पास कुछ नहीं था, उसका पिता वदनसिंह मुहकमसिंह की कैंद्र में था और उसकी मुक्ति एवं भविष्य की चिन्ता के साथ उसने अपना सैनिक व राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया था। परन्तु १७६३ ई० में जब उसकी मृत्यु हुई, तब भरतपुर का जाट राज्य हिःदुस्तान का सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न राज्य था, और जाट राजा एक विशाल कोप, शक्तिशाली सेना और विस्तृत भूभाग का स्वामी था। ऐसा सूरजमल की बहुमुखी प्रतिमा और श्रेष्ठ सैनिक व राजनैतिक गुणों के कारण ही सम्भव हो पाया था। अतः जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक सूरजमल ही था और अपनी मृत्यु के समय वह एक राज्य के सभी गुणों से युक्त व्यवहारतः स्वतन्त्र सत्ता का उपभोग करता था।

निष्ठा और वक्षादारी की भावना सूरजमल को उत्तराधिकार में मिली थी। जिस प्रकार वदनसिंह ने डीग राज्य की प्राप्ति के लिए आजीवन जयपुर दरवार के

१. सूरजमल के समकालीन जयपुर शासक माधोसिह के दरबार में स्थित कि कृष्ण भट्ट ने उसकी कीर्ति एवं ख्याति का वर्णन करते हुए लिखा है कि अपने नाम के अनुरूप ही सूरजमल तेजस्वी एवं अनेक गुणों से युक्त था और सूर्य के प्रकाश की तरह उसकी कान्ति चारों ओर फैली हुई थी। पद्य मुक्तावली, पृ० ६०-६१

२. सरकार, पतन, ॥, पृ० २८२

३. दस्तूर कौमवार, VII, पू० ५३५

के प्रति निष्ठा एवं कृतज्ञता प्रकट की, उसी प्रकार सूरजमल ने भी अपने राजनैतिक जीवन की अनेक विषम परिस्थितियों में भी न केवल जयपुर शासक के प्रति अपने पिता की इच्छा का पालन किया, विलक्त अन्य अनेक मामलों में भी एक निष्ठता प्रदर्शित की । इस विषय में वह अपने एक शक्तिशाली पूर्वज चूड़ामन के ठीक विपरीत स्वभाव का था। जहाँ चूडामन ने जाट शक्ति के विकास के लिए अपनी निष्ठा को स्वाय के अनुकूल वारम्बार बदला, वहाँ सूरजमल ने उसी उद्देश्य के लिए कार्य करते हुए एक परिपक्व एवं दूरदर्शी राजनीतिक की तरह एकनिष्ठता का पालन करते हुए राजनैतिक क्षेत्र में अपने लिए विश्वास एव महत्ता क़ायम की। जयपुर के ग्रह युद्ध में ईश्वरीसिंह के पक्ष में सिक्तय भाग लेने की नीति सूरजमल द्वारा अपने संरक्षक के प्रति वकादारी की पुष्टि थी। मात्र स्वार्थसिद्धि के लिए विजेता या प्रवल पक्ष का साथ देने की चुड़ामन की अवसरानुकूल नीति के विपरीत सूरजमल ने वगरू के युद्ध में यह जानते हुए कि मराठा एवं राजपूताना के अनेक शासकों के समर्थन के कारण माधोसिंह का पक्ष मजबूत है, ईश्वरीसिंह के लिए अन्तिम समय तक खून वहाया, यद्यपि लाभ के रूप में जाटों को यश के अलावा कुछ नहीं मिला। माघोसिह के सिंहासनारूढ़ होने पर सूरजमल ने पुनः निष्ठा प्रदर्शन के द्वारा नए शासक की सद्भावना अजित करने में सफलता पा ली थी, किन्तु अब दोनों के आपसी सम्बन्धों का स्वरूप बदलने लगा या और ये संरक्षक-अधीनस्य के न रहकर समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध दिखाई देने लगे थे। सूरजमल व माघोसिंह ने अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में भिन्न नीति का पालन करते हुए भी निरन्तर भेंट एवं पत्राचार द्वारा इस वात पर सहमति व्यक्त की थी कि वे आपसी मित्रता एवं सद्भाव वनाये रखेंगे।

सूरजमल का लक्ष्य मुग़ल सम्राट की अधीनता में एक शांकिशाली, विस्तृत एवं स्वतन्त्र जाट राज्य की स्थापना करना था, जिसके अस्तित्व को चुनौती देना किसी भी शासक के लिए दुष्कर कार्य हो। इसके लिए उसने अपने पिता की शान्त, संग्रत एवं अनुकम्पा की नीति को पलटकर उग्र महत्वाकांक्षी एवं शक्ति प्रदर्शन की नीति को अपनाया। सूरजमल में शौर्य, साहस एवं सैनिक कुशलता के साथ-साथ धेर्य दूरदिशता एवं राजनैतिक सूझ-वूझ का अद्भुत सामंजस्य था। सूरजमल की इस प्रतिभा को उसके पिता बदनसिंह ने भलीभांति पहचाना और उसके प्रत्येक कार्य एवं निर्णय से सहमति प्रकट करते हुए प्रारम्भ से ही उसे बहुत स्वतन्त्रता दे रखी थी। सूरजमल भी प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर पितृनिच्छा की भावना के साथ बदनसिंह से सलाह एवं अनुमति लिया करता था। अपने नेतृत्व क्षमता एवं व्यवहार कुशलता के वल पर सूरजमल जाट राज्य के विभिन्न वर्गों और जाट सेना के वीच एकता व सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहा और अपने पिता के दो प्रमुख विरोधियों में से एक खेमा जाट को सैनिक क्षेत्र में पराजित (१७३३ ई०) किया और दूसरे मोहकमसिंह को राजनैतिक दृष्टि से कमजोर करने के वाद क्षमा कर दिया।

अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सूरजमल का प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय जयपुर राजा के संरक्षकत्व से हटकर १७५० ई० में साम्राज्य के वजीर सफ़दरजंग की मंत्री प्राप्त करना था। १७४५ ई० में मराठा सरदार होत्कर और १७४६ ई० में साम्राज्य के मीरवल्झी के ऊपर अपनी सैनिक श्रेष्ठता स्थापित करके सूरजमल ने किसी तात्कालिक लाभ की इच्छा नहीं की थी, वित्क वह पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य और उत्तर में बढ़ते हुए मराठा प्रसार के बीच अपने राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार की दिशा में पूरी सतर्कता वरतना चाहता था। धैर्य का फल उसे मिला और उपर्यु कत सैनिक श्रेष्ठता का ही परिणाम था कि वजीर उसकी मंत्री सहायता का आकांक्षी हुआ। सूरजमल ने इसे तुरन्त स्वीकार कर लिया क्यों कि उसे अनिधकृत शाही जागीरों को बैद्यता दिलाने और मराठा खतरे के विरुद्ध अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसे ही मित्र की आवश्यकता थी। साम्राज्य के गृह युद्ध के बुरे दिनों में सफ़दरजंग का पूरा साथ निभाकर सूरजमल ने राजनैतिक क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली एवं उपयोगी मित्रता के प्रति विश्वास में वृद्धि की, यद्यपि नवाव के दुर्भाग में उसे भी भागीदार बनना पड़ा।

वस्तुतः देखा जाय तो मुगल साम्राज्य के वजीर के साथ संबन्धों के मामले में सूरजमल दुर्भाग्यशाली रहा अथवा उसका दृष्टिकोण अदूरवर्शी सिद्ध हुआ। सूरजमल नए वजीर इन्तिजाम से सम्बन्ध सामान्य बनाता, उसके पूर्व ही उसे गाजीउद्दीन इमाद का कोपभाजन बनना पड़ा। इसाद को समझने में सूरजमल ने प्रारम्भ में निश्चय ही भूल की, जो उसका प्रमुख शत्रु सिद्ध हुआ। जब इमाद वजीर बना तो सूरजमलने अपने राजनैतिक हितों की सुरक्षार्थ अपने वंश परम्परागत मित्र अवध के नवाव शुजाउदौला को वजीर बनाए जाने के प्रयास को प्रमुख रूप से समर्थन प्रदान किया। यहाँ पर हमें सूरजमल की राजनैतिक दूरदिशता एवं औचित्य पर सन्देह होता है, जब पानीपत के युद्ध के पूर्व तक नजीव, मराठा व अव्दाली जैसी प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ इमाद की बजारत का समर्थन कर रही थीं तथा उसने उसके साथ विरोध एवं टकराव की नीति जारी रखी और जब पानीपत के युद्ध के वाद इमाद इन सभी पक्षों द्वारा ठुकराया जा चुका था, तव सूरजमल ने उसकी शत्रुता भुल।कर उसे पुनः वजारत पर स्थापित करने के लिए अपना रक्त बहाने का निश्चय किया। इसका परिणाम यह हुआ कि १७६२ ई॰ में जब शुजाउद्दौला बजीर बना तब जाट राजा ब्यवहारतः इस वंश परम्परागत मित्र को भी खो चुका था। सूरजमल के दृष्टिकोण का आधार यह भी हो सकता है कि पानीपत के युद्ध के बाद जब इमाद पूरी तरह से उसकी गरण में या, तो शक्तिगाली जुजाउदीला के स्थान पर निर्वल और असहाय इमाद उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ति का उपयुक्त साधन हो सकता था। यदि जीनला के चारित्रिम विक्लेपण को स्वीकार किया जाय तो शुजाउद्दीला अपने चरित्र में इमाद से भी अधिक युरा था। सम्मवतः इसी परिप्रेक्ष्य में सूरजमल ने यह सीचा कि



भरतपुर दुर्ग के अन्दर की इमारतें

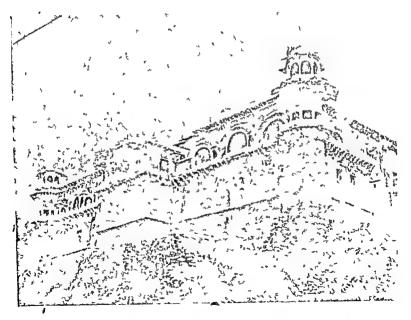

किशोरी महल

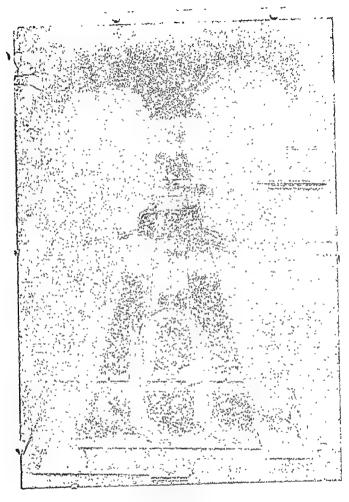

डीग में भारत प्रसिद्ध संगमरमर का झूला

वजीर की सत्ता मिलने पर शक्तिशाली शुजाउद्दीला उसकी उपेक्षा कर सकता है और इमाद की तुलना में अधिक हानि पहुँचा सकता है जो कि मराठों का भी मिन्न है। इसके विपरीत इमाद, जिसे मराठा समर्थन से पृथक कर दिया गया था, वजीर वनने पर भी जाट राजा को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता था क्योंकि उसकी स्वयं की शक्ति का कोई आधार नहीं था। वजीर के साथ निरन्तर टकराव की नीति के बावजूद यदि जाट राज्य के हितों को कोई विशेष आँच नहीं आई तो इसका कारण समकालीन शक्तियों के बीच जाट सेना की श्रेष्ठता थी।

आगरा व दोआव में जाट-मराठा हितों का टकराव अवश्यम्भावी था, इस कारण सूरजमल मूलतः मराठों को चम्बल पार खदेड़ दिए जाने की नीति का समर्थक था। फिर भी उनके साथ संघर्ष से बचने के लिए वह एक निश्चित व्यवहार एवं समझौते का इच्छुक था, परन्तु मराठों ने सैन्य शक्ति के दर्प में जाट को तुच्छ समझा। १७५४ ई० के कुम्हेर घेरे की विफलता पर मराठों की यह भ्रान्ति टूट गई और वे जाटों के साथ समान स्तर पर वार्ता एवं मैत्री के इच्छुक हुए। मराठों के प्रति सूरजमल अविश्वासी था, फिन्तु जब तक उत्तर में उनके प्रवेश को रोके जाने पर पक्का भरोसा नहीं हो जाता, वह उनकी शत्रुता से बचना चाहता था। इसी कारण माधोसिह व अन्य शासकों के निरन्तर आग्रह के वावजूद उसने उनसे सहमत होते हुए भो दूरदिशता से मराठों के साथ मित्रता के द्वार खुले रखे। इसी के परिणाम स्वरूप जब अव्वाली के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ तो एक व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप सूरजमल को मराठा पक्ष ग्रहण करने में विशेष हिचकिचाहट का सामना नहीं करना पढ़ा। यह बात अलग है कि भाऊ से मतभेद होने के कारण उसे मराठा पक्ष छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा।

पानीपत के युद्ध के बाद अपने दो प्रमुख शत्रुओं मराठा व अब्दाली से मैदान साफ़ होने के कारण पहली बार सूरजमल अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में अधीर होता हुआ दिखाई देता है। जब उसे अपने प्रमुख हिययार इमाद की असफलता हिन्टिगोचर होने लगी, तो उसने केवल अपनी शक्ति के बल पर ही राजधानी दिल्ली पर नियन्त्रण करने का विचार किया। परन्तु इस समय सूरजमल की महत्वाकांक्षा उसके लक्ष्य से बहुत आगे बढ़ गई और वह दिल्ली पर अधिकार के लिए अधीर हो उठा। निस्सन्देह चारों और जाट प्रदेश से घिरी दिल्ली इस समय जाट राजा के चंगुल में थो और नजीव के ऊपर वह अपनी सैनिक श्रोष्ठता और सफलता के प्रति भी पूरी तरह से आश्वस्त था, परन्तु भाग्य ने सूरजमल का साथ नहीं दिया। इस अन्तिम दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के वावजूद जाटों की कीर्ति को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने का श्रोय सूरजमल को ही है। सूरजमल ने न केवल समकालीन महत्वपूर्ण हिन्दुस्तानी शक्तियों मुगल, मराठा व अफगानों के बीच जाट शक्ति को मान्यता और प्रतिष्ठा दिलाई, बिल्क राजधानी के ठीक पड़ोस में होने के कारण अनेक गम्भीर अवसरों पर अपनी सूझ-बूझ एवं व्यवहारिक नीति के द्वारा उसकी सुरक्षा एवं प्रगति को भी आँच नहीं

#### 282

आने दी। अपने सैनिक एवं राजनैतिक गुणो के वल पर उसने समकालीन शासकों के बीच अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण व सम्मानजनक बना दिया था और अपने व्यक्तिगत गुणों एवं शिष्ट राजनीतिक व्यवहार से अपने चरित्र को महान् बना दिया था।

इस प्रकार भरतपुर का जाट राजा सूरजमल शौर्य, साहस, बुद्धि, विवेक दूरदिकता, प्रवन्ध कौशल के गुणों से युक्त होते हुए कि एवं विद्वानों का आश्रयदाता कला एवं संस्कृति का पोपक, शरणागत का रक्षक और धार्मिक मामलों में उदार, मानवीय एवं विवेकशील था। सभी जाट राजाओं में निश्चय ही वह सर्वाधिक योग्य एवं गुणी था। इमाद के लेखक ने सत्य ही उसे जाटों का प्लेटो कहा है।

Ø)

# सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

# सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

# (क) फ़ारसी

#### अप्रकाशित ग्रन्थ

१. अख्वार-ए-मुहब्बत

२. अजायव-उल-अफ़ाक

३. अहकाम-ए-आलमगीरी

४. अहवाल-ए-सलातीन-एमुतखरीन

५. इवरतनामा

६. चहार-गुलजार-ए-शुजाई

७. तज्ञिकरा-ए-इमाद-उल-मुल्क

□. तज़िकरा-ए-शाकिर<sub>,</sub>खान

६. तज्रिकरात-उस-सलातीन-ए-चग्रताई

१०. तारीख्-ए-अहमदणाही

११. तारीख-ए-आलमगीर सानी

१२. तारीख्-ए-मुजपफ़री

१३. तारीख्-ए-हिन्द

१४. फुतूहात-ए-आलमगीरी

१५, चयान-ए-च(कया

१६. मजमाउल अख्वार

१७. मीरात-ए-आफ़तावनुमा

१८. वाक्या-ए-शाह आलम सानी

१६. वाकया-ए-होल्कर

२०. गाहनामा-ए-मुनव्वर-उल-कलाम : नवाब मुहब्बत खान

ः सीतामक संग्रह

: इनायतुल्ला कश्मीरी, सीतामङ सं**ब्र**ह

सीतामऊ संग्रह

: मिर्जा मोहम्मद, सीतामक संग्रह

: हरचरनदास

: गण्डासिंह द्वारा संग्रहित

ः शाकिर खान, सीतामक संग्रह

: मुहम्मद हादी कामवर खान, सीतामऊ

संग्रह

अज्ञात, सरकार संग्रह, राष्ट्रीय पुस्तकालय

कलकत्ता

ः अज्ञात, सरकार संग्रह, रा० पु० क०

: मुहम्मद अली खान अन्सारी, सरकार संग्रह, रा० पु० क०

ः रुस्तम अली, सीतामक संप्रह

ः ईसरदास नागर, सीतामक संप्रह

: यवाजा अन्दुल करीम कश्मीरी

: हरसुसराय

ः अर्द्धं रहमान, सीतामऊ संग्रह

: अज्ञात, सरकार संग्रह, रा० पु० क० (दिल्ली कानिकल्स के नाम से ज्ञात)

: मोहनसिंह, सरकार संग्रह,

रा०पु०क०

: शिवदास

#### प्रकाजित एवं अनुदित

- १. वहकाम-ए-आलमगीरी
- इमीउददीन खान, जदुनाथ सरकार द्वारा सम्पादन व अंग्रे जी में अनुवाद । हिन्दी अनुवाद औरंगजेब के उपाख्यान, भिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, अगरा १६६७ ई०
- २. अह्वाल-ए-जंग-ए-भाऊ-व-अहमदशाह दुरीनी
- काशीराज, एच० जी० रालिन्सन कृत अंग्रेजी अनुवाद एन एकाउण्ट ऑफ दि लास्ट वेटल ऑफ पानीपत वस्बई ग्रुनिवंसिटी, १६२६ ई०
- ३. सहवाल ए-नजीबुद्दीला
- मुंशी विहारीलाल, जदुनाथ सरकार कृत अंग्रेजी अनुवाद 'इस्लामिक कलचर' के अक्तूबर १६३६ ई० के अंक में प्रकाशित।
- ४. अहवाल-ए-नजीवुद्दीला
- : सैंट्यद नूरुईनि हसन, जदुनाथ सरकार कृत अंग्रेजी अनुवाद 'इस्लामिक कलचर' के जुलाई व अक्तूवर १९३३ ई० व अप्रैल १९३४ ई० के अंकों में कमशः प्रकाशित।

प्र. आईन-ए-अकवरी

: अबुल फ़ज़ल, जिल्द II, एच० एस० जैरेट कृत अंग्रेजी अनुवाद, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल, कलकत्ता से १८६१ ई० में प्रकाशित I

६. इमाव-उस-सादात

: मीर गुलाम अली, लिथोग्राफ मुद्दित, नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ १८६७ ई०

७. तबकात-ए-अकवरी

- : ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, वृजेन्द्रनाथ दे द्वारा सम्पादन व अँग्रेजी में अनुवाद, विवित्तओथका इण्डिका सिरीज कलकत्ता से तीन भागों (१६१३-४० ई०) में प्रकाशित।
- तारीख-ए-इरादत खान
- इरादत खान, जोनाथन स्काट कृत अंग्रेजी अनुवाद, लन्दन, १७६६ ई० ।
- ६. तारीख-ए-शाह आलम
- : मुन्नालाल, जदुनाथ सरकार कृत अंग्रेजी अनुवाद, महाराष्ट्र अभिलेखागार, वम्बई से १९७० ई० प्रकाशित।

## [ २४६ ]

| १०. पिययन हिस्ट्री ऑफ जाट्स  : फ्रैंज गोटलियब, जदुनाथ सरकार इसे अंग्रेजी अनुवाद बंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेंट के जुलाई-दिसम्बर १६५५ ई० के अंक में प्रकाशित।  ११. बालमुकुन्दनामा  : मेहता बालमुकुन्द, सतीशचन्द्र का अंग्रेजी अनुवाद 'लेटर्स आफ ए किंग मेकर ऑफ हिएटीन्य सेन्चुरी,' एशिया पब्लिशिय हाउस, बम्बई से १६७२ ई० में प्रकाशित।  १२. माआसीर-ज्ल-जमरा  : शाह नवाज ख़ान, अंग्रेजी अनुवाद दो भागों में (बैबरिज व वेनी प्रसाद) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता से प्रकाशित। हिन्दी अनुवाद चार भागों में (अजरत्नदास) काशी नागरी प्रचारिणी सभा हारा प्रकाशित।  १३. माआसीर-ए-आलमगीरी  : साक्ती मुस्तैद खान, जदुनाथ सरकार इत अंग्रेजी अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता से १६४७ ई० में प्रकाशित।  १४. मीरात-ए-अहमदी  : अली मुहम्मद खान, अंग्रेजी अनुवाद ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट बड़ोदा से १६६५ ई० में प्रकाशित।  १५. मियार-ज्ल-मुतिख्रीन  : खाफ़ी खां, विबल्जियेयका इण्डिका कलकत्ता से तीन भागों में (१८६६, व १९२५ ई०) प्रकाशित।  : खाफ़ी खां, विवल्जियेयका इण्डिका कलकत्ता से तीन भागों में (१८६६, व १९२५ ई०) प्रकाशित।  : खाफ़ी खां, विवल्जियेयका हण्डिका कलकत्ता से तीन भागों में अर्जी अनुवाद। जान व्रिग्ज हारा संगोधित संस्करण चार मागों में आर० कैम्न्न एण्ड कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाशित। प्रस्तुत गोघ प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १८३२ ई० तथा तीसरे व चौथे भाग के लिए १६२६ ई० के संस्करणो का उपयोग किया गया है। |                                    | _ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुवाद 'लेटर्स आफ ए किंग मेकर ऑफ दि एटीन्थ सेन्युरी,' एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई से १६७२ ई० में प्रकाशित।  १२. माआसीर-उल-उमरा  शाह नवाज ख़ान, अंग्रेजी अनुवाद दो भागों में (बेवरिज व वेनी प्रसाद) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल, कर्लकता से प्रकाशित। हिन्दी अनुवाद चार भागों में (ब्रजरत्नदास) काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित।  १३. माआसीर-ए-आलमगीरी  साक्षी मुस्तैद खान, जदुनाथ सरकार कृत अंग्रेजी अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल, कर्लकत्ता से १६४७ ई० में प्रकाशित।  १४. मीरात-ए-अहमदी  श्रेप्त मुन्तखब-उल-लुवाव  श्रेप्त मुन्तखब-उल-लुवाव  श्रेप्त मुन्तखब-उल-लुवाव  श्रेप्त क्षा सुहम्मद खान, अंग्रेजी अनुवाद ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट बड़ौदा से १६६५ ई० में प्रकाशित।  १६. सियार-उल-मुतखिरीन  श्रेप्त क्षा हों, विविलिओधका इण्डिका कलकत्ता से तीन भागों में (१८६६, व १९२५ ई०) प्रकाशित।  १६. सियार-उल-मुतखिरीन  श्रेप्त क्षा हों तीन जिल्दों में अंग्रेजी अनुवाद। जान व्रिग्ज द्वारा संशोधित संस्करण चार भागों में आर० कैंग्ज़े एण्ड कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाशित। प्रस्तुत शोध प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १८३२ ई० तथा तीसरे व चीथे भाग के लिए १९२६ ई० के संस्करणो का उपयोग                                                                                                                                                                                                                                 | १०. पर्शियन हिस्ट्री ऑफ जाट्स      | : | अंग्रेजी अनुवाद बंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेंट<br>के जुलाई-दिसम्बर १६४५ ई० के अंक में                                                                                                                                                                                                             |
| भागों में (चैवरिज व वेनी प्रसाद) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल, बन्कत्ता से प्रकाशित । हिन्दी अनुवाद चार भागों में (ब्रजरत्नदास) काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ।  १३. माआसीर-ए-आलमगीरी : साक़ी मुस्तैद खान, जदुनाथ सरकार कृत अंग्रेजी अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल, कलकत्ता से १६४७ ई० में प्रकाशित ।  १४. मीरात-ए-अहमवी : अली मुहम्मद खान, अंग्रेजी अनुवाद ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट बड़ौदा से १६६५ ई० में प्रकाशित ।  १५. मुन्तखव-उल-लुवाव : खाफ़ी खां, विविलओयगा इण्डिका कलकत्ता से तीन भागों में (१८६६, व १६२५ ई०) प्रकाशित ।  १६. सियार-उल-मुतिख्रीन : गुलाम हुसैन, फासीसी मुस्लिम हाजी मुस्तफा द्वारा तीन जिल्दों में अंग्रेजी अनुवाद । जान त्रिग्ज द्वारा संगोधित संस्करण चार मागों में आर० कैंम्ब्रे एण्ड कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाशित । प्रस्तुत गोध प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १०३२ ई० तथा तीसरे व चीथे भाग के लिए १६२६ ई० के संस्करणो का उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११. वालमुकुन्दनामा                 | : | अनुवाद 'लेटर्स आफ ए किंग मेकर ऑफ<br>दि एटीन्थ सेन्चुरी,' एशिया पब्लिशिंग                                                                                                                                                                                                                     |
| अंग्रेजी अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल, कलकत्ता से १६४७ ई० में प्रकाशित।  १४. मीरात-ए-अहमदी  अली मुहम्मद ख़ान, अंग्रेजी अनुवाद ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट बड़ौदा से १६६५ ई० में प्रकाशित।  १५. मुन्तखब-उल-लुबाव  ख़ाकी ख़ां, विविलओयका इण्डिका कलकत्ता से तीन भागों में (१८६५ व १६२५ ई०) प्रकाशित।  १६. सियार-उल-मुतिख़रीन  गुलाम हुसैन, फ़ासीसी मुस्लिम हाजी मुस्तफा द्वारा तीन जिल्दों में अंग्रेजी अनुवाद। जान व्रिग्ज द्वारा संगोधित संस्करण चार भागों में आर० कैम्ब्रे एण्ड कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाशित। प्रस्तुत गोध प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १८३२ ई० तथा तीसरे व चौथे भाग के लिए १६२६ ई० के संस्करणो का उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>१</b> २. माआसीर- <b>उल-उमरा</b> | : | भागों में (बेवरिज व वेनी प्रसाद)<br>एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल,<br>कलकता से प्रकाशित। हिन्दी अनुवाद<br>चार भागों में (ब्रजरत्नदास) काशी                                                                                                                                                       |
| श्रीरयन्टल इन्स्टीट्यूट बड़ौदा से १६६४<br>ई० में प्रकाशित।  १५. मुन्तखब-उल-लुबाब  ः ख़ाफ़ी ख़ां, विबलिओथमा इण्डिका<br>कलकत्ता से तीन भागों में (१८६८ व<br>१६२५ ई०) प्रकाशित।  १६. सियार-उल-मुतिख़रीन  ः गुलाम हुसँन, फासीसी मुस्लिम हाजी<br>मुस्तफा द्वारा तीन जिल्दों में अंग्रेजी<br>अनुवाद। जान ब्रिग्ज द्वारा संगोधित<br>संस्करण चार भागों में आर० कैंम्ब्रे एण्ड<br>कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाशित। प्रस्तुत<br>गोध प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १८३२<br>ई० तथा तीसरे व चौथे भाग के लिए<br>१६२६ ई० के संस्करणो का उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३. माक्षासीर-ए-आलमगीरी            | : | अंग्रेजी अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ<br>वंगाल, कलकत्ता से १६४७ ई० में                                                                                                                                                                                                                         |
| कलकत्ता से तीन भागों में (१८६८ व<br>१६२५ ई०) प्रकाणित ।<br>१६. सियार-उल-मुतिख्रिन : गुलाम हुसँन, फासीसी मुस्लिम हाजी<br>मुस्तफा द्वारा तीन जिल्दों में अंग्रेजी<br>अनुवाद । जान व्रिग्ज द्वारा संशोधित<br>संस्करण चार भागों में आर० कैंम्ब्रे एण्ड<br>कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाणितः। प्रस्तुत<br>शोध प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १८३२<br>ई० तथा तीसरे व चौथे भाग के लिए<br>१६२६ ई० के संस्करणो का उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>१</b> ४. मीरात-ए-अहमदी          | : | ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट बड़ीदा से १९६५                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६. सियार-जल-मुति ख़िरीन : गुलाम हुसैन, फासीसी मुस्लिम हाजी मुस्तफा द्वारा तीन जिल्दों में अंग्रेजी अनुवाद। जान व्रिग्ज द्वारा संगोधित संस्करण चार भागों में आर० कैंम्ब्रे एण्ड कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाणितः। प्रस्तुत गोध प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १८३२ ई० तथा तीसरे व चौथे भाग के लिए १६२६ ई० के संस्करणो का उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५. मुन्तखब-उत्त-लुबाब             | : | कलकत्ता से तीन भागों में (१८६८, व                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६. सियार- <b>जल-मुत</b> ख्रिरीन   | : | गुलाम हुसैन, फासीसी मुस्लिम हाजी मुस्तफा द्वारा तीन जिल्दों में अंग्रेजी अनुवाद। जान व्रिग्ज द्वारा संशोधित संस्करण चार भागों में आर० कैंम्ब्रे एण्ड कम्पनी; कलकत्ता से प्रकाशितः। प्रस्तुत शोध प्रवन्ध के लिए प्रथम भाग के १८३२ ई० तथा तीसरे व चौथे भाग के लिए १९२६ ई० के संस्करणो का उपयोग |

#### [ २४७ ]

गुलाम हुसैन सामिन, विलियम इरविन १७. हालात-ए-अमदान-ए-अहमद शाहः कृत अंग्रेजी अनुवाद इण्डियन एण्टीक्वेरी दूरींनी दर हिन्दुस्तान दर १६०७ ई० में प्रकाशित। (ख) मराठी सम्पा० दत्तात्रय बलवन्त पारसनीस, १. इतिहास संग्रह तीन भागों में निर्णय सागर, प्रेस वम्वई से मुद्रित। अप्रकाशित, सीतामऊ संग्रह, वि॰ एठले २. एठले दपतर द्वारा संकलित। सम्पा० सरदेसाई, कुलकर्णी व काले, ३. ऐतिहासिक पत्र व्यवहार समर्थं भारत छापाखाना, पूना से १६३३ ई० में प्रकाशित। ४. ऐतिहासिक लेख संग्रह प्रथम भाग, सम्पा० वासुदेव वामन शास्त्री खरे, भाऊनाना प्रेस, कुरुत्दवाह १८६७ ई० में मुद्रित । प्रथम जिल्द, अप्रकाशित सीतामऊ प्र. गुलगुले दफ्तर संग्रह । ६. चन्द्रचूड दपतर प्रथम भाग, सम्पा० दत्तात्रेय विष्णु आप्टे, भारतीय इतिहास संशोधक मण्डल द्वारा १९२० ई० में प्रकाशित। ७. पुरन्दरे दफ्तर सम्पा० कृष्णाजी वासुदेव पुरन्दरे, भारतीय इतिहास संशोधन मण्डल पूना द्वारा तीन भागों में प्रकाशित। पेशवा दक्तर, न्यू सिरीज सम्पा० पो० एम० जोशी, प्रथम जिल्द ''इक्स्पैन्शन आफ मराठा पावर" राजकीय मुद्रणालय, वम्वई से ११६५७ ई० में प्रकाशित। ६. ब्रह्मेन्द्र स्वामी चरित सम्पा० डी० वी० पारसनीस, वम्बई १६०३ ई० कृष्णाजी शामरात्र, सम्पा० काणीनाथ १०. भाऊसाहेबांची वखर नारायण साने, आर्यभूषण प्रेस पूना से १६२२ ई० में मुद्रित। पांचवा संस्करण

११. भाऊमाहेबांची दूसरी बखर

(१६३२ ई०) प्रयुक्त ।

ई० में संकलित।

सीतामऊ संग्रह, वि० एठले द्वारा १६०५

#### [ २४६ ]

: सम्पा० काशीनाथ नारायण साने, १८८७ १२. भाऊसाहेब यांची कैंफियत ई० में प्रकाशित। सम्पा० विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे, १३. मराठयांच्या इतिहासांची साधनें २१ जिल्दो में (१८६८-१६०२ ई०) पूना से प्रकाशित, जिल्द I, III व VI प्रयुक्त । १४. शिदेशाही इतिहासांची साधनें : सम्पा० जानन्दराव भाऊ फाल्के प्रथम दो भाग प्रयुक्त, १६२६ व १६३० ई० में ग्वालियर से प्रकाशित । गोविन्द सखाराम सरदेसाई द्वारा १५. सिलेवशन्स फाम पेशवा सम्पादित व ४५ जिल्दों में धम्बई से दफ्तर प्रकाशित । : सम्पा० श्री गणेश हरी खरे, दो जिल्दों १६. हिंगणे दफ्तर में भारतीय इतिहास संशोधक मण्डल पना से १६४५ व १६४७ ई० में प्रकाशित । १७. होत्करशाहीच्या इतिहासाची : सम्पा० वा० वा० ठाकूर, दो भागों में होत्कर गवर्नमेन्ट प्रेस इन्दौर से १६४४ साधतें ई० में प्रकाशित। (ग) हिन्दी व राजस्थानी (समकालीन) १. खांडेराव रासो कवि जदुनाथ, दो भागों में १७४५ ई० अप्रकाशित पाण्डलिपि, संग्रह ः अप्रकाणित, सीतामऊ संग्रह २. जोधपुर राज्य की स्यात ३. प्रताप रासो जाचीक जीवण, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर १६६५ ई० में प्रकाशित ४. माधव जयति कवि सोमनाथ, पा० लि०, जिला पुस्तकालय, भरतपुर ५. रस पीयूप निधि --वही--६. रामचरित रत्नाकर -- वही---७. सवाई जयसिंह चरित कवि आत्माराम, सम्पा० गोपालनारायण : बहुरा, सवाई मानमिह ॥ संग्रहालय,

जयपुर से १६७६ ई० में प्रकाशित।

#### [ 388 ]

मुजान चरित्र

: किव सूदन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, वि० सं० १६८० द्वितीय संस्करण प्रयुक्त।

६. सुजान विलास

ः कवि सोमनाथ, पा० लि०, जिला पुस्तकालय, भरतपुर

#### (घ) जयपुर अभिलेखागार दस्तावेज् (बाँकानेर)

- १. अखवारात-ए-दरवार-ए-मुअल्ला
- २. अर्जवाश्त
- ३. विविध काग़जात, आमेर रिकार्ड
- ४. कपटद्वारा रिकार्ड

(राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली से १६७१ ई० में इसकी सूची "नेणनल रिजस्टर आफ प्राइवेट रिकार्ड स" संख्या १ भाग में प्रकाशित ।)

- ४. खरीता
- ६. खतूत महाराजगान
- ७. खुतूत अहलकारान
- डाप्ट खरीते
- ६. डिग्गी कलेवशन

: (अप्रकाणित डिग्गी घराने से प्राप्त काग़जात, राजकीय अभिलेखागार की जयपुर स्थित शाखा में विद्यमान)

- १०. कागजात दपतर सनदनवीस
- ११ दस्तूर कौमवार
- १२. परवाने
- १३. फ़रमान, मंशूर व निशान
- १४. कागजात मुतर्फारक बहलकारान
- १५. काराजात मुतर्फारक महाराजगान
- ६. वकील रिपोर्ट स, फ़ारसी
- ७. वकील रिपोर्ट स, राजस्थानी

#### (ड) फींच

- मेमॉयर्स जाफ कॉम्पटे डी मौडव
- २. मेमॉयर्स ऑफ ली नवाव रेने मैडक
- : जदुनाथ सरकार द्वारा अंग्रेजी में आंशिक अनुवाद, वंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट, जि॰ ५१ (१९३६ ई॰) में प्रकाशित।

जदुनाथ सरकार द्वारा अंग्रेजी में आंशिक अनुवाद, वंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट, जि० ५२ (जुलाई-दिसम्बर १६३६) व जि० ५३ (अप्रेल-जून १६३७) में प्रकाशित।

#### ि २५०

: फादर फ्रांसिस जेवियर वैण्डल, ३. मेम्वार द लोरिजीन एक्ब्रास्मां एतेता प्रेजां द पुइसांस अप्रकाशित सरकार संग्रह, रा०पु०क० दे जाट्स दॉ लिन्दोस्तान

४. स्टोरिया डी मोगोर : निकोलाई मनुची, विलियम इरविन द्वारा चार भागों में इसका अंग्रेजी में अनुवाद १६०७-१६०५ में ई० में प्रकाशित ।

#### (च) अंग्रेजी (अप्रकाशित राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली)

१. फ़ारिन पोलिटिकल प्रोसीडिंग्स, १८११ ई०

२. सिलेक्ट कमेटी प्रोसीडिंग्स, जि० VIII, १७६०-६२ ई०

#### (छ) संस्कृत

१. ईश्वर विलास महाकाव्यम् श्री कृष्ण भट्ट, राजस्थान पुरातत्वान्वेपण मन्दिर, जयपुर, १९५= ई॰ में प्रकाशित

२. पद्य मुक्तावली --- वही----

३. श्रीमद् भागवत महापुराणम् गीताप्रेस गोरखपूर, सातवां संस्करण, वि० सं० २०१६

४. विष्णु पुराण एच० एच० विल्सन कृत अंग्रेजी अनुवाद पुन्थी पुस्तक, कलकता १६६१ ई० (तीसरा संस्करण)

#### (ज) सहायक ग्रन्थ सूची (अंग्रेजी व हिन्दी)

१. अब्दूल रणीद नजीबुद्दीला, अलीगढ़, १६५२ ई०

२. अलवेरनी अलवेहनी का भारत, हिन्दी अनु० रजनीकान्त गर्मा, अवर्ण हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद १६६७ ई०

३. अ(र० वी० रसेल ट्राइन्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ दि सेन्ट्रल प्राविन्सेज आफ इण्डिया, जि॰ ॥। मैकमिलन एण्ड कम्पनी, १६१६ ई०

४. आशोर्वादीलाल श्रीवास्तव : १) दि फर्स्ट ट्रनवान्स ऑफ़ अवध, आगरा १६५४ ई०

(२) शुजाउद्दीला, जि॰ ।, आगरा,

१६६१ ई०

५. इब्बेटसन पंजाव कास्ट्स, रीप्रीन्ट, पंजाव सरकार लाहीर, १६१६ ई०

६. इलियट व डाउसन भारत का इतिहास, आठ भाग (हिन्दी अनु०) भाग । द्वितीय संस्करण, अन्य सभी भाग प्रथम संस्करण, शिवलाल अप्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा

# [ २४१ ]

|                                 | •     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७. उपेन्द्रनाथ शर्मा            | •     | जाटों का नवीन इतिहास, मंगल प्रकाणन,<br>जयपुर १६७७ ई०                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>प० ए० मेकडानल</li></ul> | :     | हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, मुंशीराम<br>मनोहरलाल, दिल्ली, १६४८ ई०, पांचवां<br>संस्करण                                                                                                                                                      |
| ६. ए० एच० कीन                   | :     | एशिया, सम्पा० रिचार्ड टेम्पिल                                                                                                                                                                                                               |
| १०. ए० एच० विंगले               | :     | जाट्स एण्ड गूर्जर्स, एस्स पञ्लीकेशन्स,<br>दिल्ली, १९७८ ई०                                                                                                                                                                                   |
| ११. ए० एच० रोज                  | •     | ए ग्लॉसरि आफ ट्राइब्ज एण्ड कास्ट्स<br>ऑफ दि पंजाव एण्ड नॉर्थ वेस्ट फिट्यर<br>प्राविन्सेज, लाहौर १६११-१६ ई०                                                                                                                                  |
| <b>१२.</b> एच० एम० इलियट        | :     | (१) सप्लोमेन्ट दु दि ग्लॉसरि ऑफ इण्डियन टर्म्स, थामसन कालेज प्रेस, रड़की, १८६० ई० (२) मेमायसं ऑफ दि हिस्ट्रीफ़ोक लॉर एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दि रेसेज आफ दि नॉर्थ वेस्टर्न प्राविसेन्ज ऑफ इण्डिया, सम्पा० जे० वीम्स, दो जिल्द, लन्दन १८६६ ई० |
| १३. एच० जी० कीने                | •     | दि फॉल बॉफ दि मुग़ल एम्पायर,<br>लन्दन, १८७६ ई०                                                                                                                                                                                              |
| १४, एव० सी० टिक्कीवाल           | :     | जयपुर एण्ड दि लेटर मुगल्स, हेमा<br>प्रिण्टर्स, जयपुर १९७४ ई०                                                                                                                                                                                |
| १४. एफ॰ एस॰ ग्राउसे             | :     | मथुरा, ए डिस्ट्रिक्ट मेमॉयर, १८७४ ई०                                                                                                                                                                                                        |
| १६. एम० अतहर अली                | :     | औरंगज़ेब कालीन मुगल अमीर वर्ग,<br>राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, १६७७ ई०                                                                                                                                                                        |
| १७. एम० सी० पद्यान              | :     | दि पोलिटिकल सिस्टम ऑफ दि जाट्स<br>आफ नॉदर्न इन्डिया, १६६६ ई०                                                                                                                                                                                |
| १=. एलफिन्सटन ,                 | :     | हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, लन्दन, १६०५<br>ई०, नवां संस्करण                                                                                                                                                                                        |
| १६. एस० खार० टिकीकर (सम्ब       | по) : | सरदेसाई कोमेमोरेशन वोल्यूम, वग्वई,<br>१६३८ ई०                                                                                                                                                                                               |
| २०. कालिकारंजन कानूनगो          | ;     | (१) हिस्ट्री ऑफ जाट्स, एमर्व सी०<br>सरकार एण्ड सन्स कलकत्ता,<br>१६२५ ई०                                                                                                                                                                     |

#### [ २४२ ]

(२) हिस्टारिकल एसेज, शिवलाल अग्रवाल

एण्ड कम्पनी, आगरा, प्रथम संस्करण (३) हिस्ट्री ऑफ दि वेरोनिकल हाउस ऑफ डिग्गी, अप्रकाशित टंकण प्रतिलिपि (सीतामक संग्रह), १६६३ ई॰ लखनऊ (४) शेरशाह और उसका समय (हिन्दी अनु०) कैलाश पुस्तक सदन ग्वालियर १६६६ ई० २१. किनकेड एण्ड पारसनीस ए हिस्ट्री ऑफ दि मराठा पीपुल, आक्सफोर्ड यूनिवंसिटी प्रेस लन्दन, दो भाग, १६१८ व १६२२ ई० दि इवोल्यूशन ऑफ एडिमिनिस्ट्रेशन २२. के० बी० एल० गुप्ता ऑफ दि फॉर्मर भरतपुर स्टेट, विद्या भवन, जयपुर, प्रथम संस्करण यदु वंश, भरतपुर, १६७१ ई० २३. गंगासिह अहमदशाह दुर्रानी, एशिया पव्लिशिग २४. गण्डासिह हाउस, लन्दन, १६५६ ई० हिस्ट्री आफ दि मराठाज (तीन भाग) २५. ग्राण्ट डफ आर० कैम्ब्रे एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, १६१५ ई० व्जेन्द्र वंश भास्कर, हिन्दू धर्म संरक्षिणी २६. गोकुलचन्द दीक्षित सभा, आगरा, वि० सं० १६८३ २७. गोविन्द सखाराम सरदेसाई मराठों का नवीन इतिहास, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा, प्रथम दो भाग १६७६ ई० २८. गौ० ही० ओझा जोधपुर राज्य का इतिहास, दो भाग वि० सं० १९९५ व १९६८, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर २६. चतुरा राय पथैना रासो, पाण्डुलिपि, जिला पुस्तकालय भरतपुर ३०. जगदीम नारायण सरकार ए स्टडी ऑफ एटीन्य सेन्च्ररी इण्डिया, भाग।, सारस्वत लाइब्रेरी, कलकत्ता, १६७६ ई०

### १ २४३

- ३१. जगदीशसिंह गहलोत
- ३२. जदुनाथ सरकार

- ३३. जमाल मुहम्मद सिद्दीकी
- ३४. ज्वाला सहाय
- ३५. जहीरुद्दीन मलिक
- ३६. जहीरुद्दीन फ़ारुक़ी
- ३७. जी० वी० मैलिसन
- ३८. जे० ए० देवनीश
- ३६. जेम्स टॉड
- ४०. जोसेफ डेवी कनिषम
- ४१. टी० एस० शेजवल्कर
- ४२. देशराज
- ४३. नटवरसिंह
- ४४. नरेन्द्रसिंह

- : ऐतिहासिक तिथि पत्रक, हिन्दी साहित्य मन्दिर, १६६२ ई० प्रथम संस्करण
  - (१) औरंगज्ञेब, पौच भाग, एम० सी० सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता
    - (२) मुग़ल साम्राज्य का पतन (हिन्दी अनु०) चार भाग, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा १९७२ ई०
    - (३) हिस्ट्री ऑफ दि जयपुर स्टेट, अप्रकाशित सीतामक संग्रह अतीगड़ डिस्ट्रिस्ट: ए हिस्टारिकल सर्वे मुन्शीराम मनोहरलाल, दिल्ली
- : (१) हिस्ट्री ऑक मरतपुर, ट्रिब्यून प्रेस लाहौर, १८६६ ई०

१६८१ ई०

- (२) वाकया राजपूताना (उर्दू), तीन भाग, कागरा से १८७८-७६ ई० में प्रकाशित
- : दि रेन ऑफ मुहम्मदशाह, एशिया, पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
- : औरंगज़े व एण्ड हिज टाइम्स, वम्बई १६३५ ई०
- : दि नेटिव स्टेट्स आफ इण्डिया, लन्दन १८७५ ई०
- : दि भवन्स एण्ड गार्डन पेलेसेज ऑफ डीग पायनियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०२ ई०
- : एनल्स एण्ड एन्टिनिवटीज आफ राजस्थान तीन भाग, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९७१ ई०
- : हिस्ट्री ऑफ दि सिख्स, ३८-२ भवानीचंद्र दत्त स्ट्रीट कलकत्ता, १९०४ ई०
- : पानीपत १७६१ (हिन्दी अनुवाद), कमल प्रकाशन, इन्दीर प्रथम संस्करण
  - : जाट इतिहास, बृजेन्द्र साहित्य समिति, सागरा, १९३४ ई०
  - महाराजा सूरजमल, जॉर्ज एलन एण्ड अनविन, लन्दन, १९८१ ई०
- : थर्टी डिसाइसिव वैटल्स ऑफ जयपुर, जयपुर १६३६ ई०

# [ ४४४ ]

|                             | [ 44. ]                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४५. नोमान अहमद सिद्दीकी     | : मुग्ल कालीन भूराजस्व प्रशासन<br>राघाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, १६७७ ई०                                              |
| ४६. प्रभुदयाल मीतल          | : व्रज का सांस्कृतिक इतिहास, प्रथम भाग<br>राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९६६ ई०                                         |
| ४७. फ्रैंकलिन               | : दि हिस्ट्री ऑफ दि रेन ऑफ शाह आलम<br>इलाहावाद, १९३४ ई०, तृतीय संस्करण                                            |
| ४८. फ्रैकोइस चर्नियर        | : ट्रेविल्स इन दि मुग्ल एम्पायर आवसफोडं<br>यूनिर्वेसिटी प्रेस, लन्दन, १६१४ ई०<br>द्वितीय संस्करण                  |
| ४६. मयुरालाल शर्मा          | : (१) कोटा राज्य का इतिहास, दो भाग,<br>कोटा १९३९ ई०<br>(२) हिस्ट्री ऑफ दि जयपुर स्टेट जयपुर<br>१९६९ ई०            |
| ५०. सिश्रवन्धु              | : मिश्रवन्यु विनोद, चार भाग, प्रथम व<br>तृतीय खण्डवा १६१३ ई०, द्वितीय व<br>चतुर्थे, लखनऊ क्रमणः १६२७ व<br>१६३४ ई० |
| ५१. मुकुन्द वामनराव वर्वे   | : लाइफ ऑफ सूवेदार मन्हार राव होत्कर<br>इन्दौर, १६३० ई०                                                            |
| <b>५</b> २. मोतीलाल गुप्त   | : मत्स्य प्रदेश की हिन्दी साहित्य को देन,<br>राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर<br>१९६२ ई०                 |
| ५३. रघुवोरसिंह              | : मालवा इन ट्रांजिशन, वम्बई, १६३६ ई०                                                                              |
| ५४. राघारमण चीवे            | : भरतपुर राज्य का संक्षिप्त इतिहास                                                                                |
| <b>४</b> ५. रामप्रसाद चन्दा | : दि इण्डो-आयंन रेसेज इण्डियन स्टडीज,<br>कलकत्ता, १९६९ ई०                                                         |
| ५६. राम पाण्डे              | : भरतपुर अप दु १८२६, रामा पिल्लिणिग<br>हाउस, जयपुर, १९७० ई०                                                       |
| ५७. विष्णु चन्द्र पाठक      | <ul> <li>सोमनाथ आचार्य और किव, अप्रकाणित<br/>शोध प्रवन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय,<br/>जयपुर १९६६ ई०</li> </ul>     |
| ४८. विलियन इरविन            | : लेटर मुग्ल्स, दो भाग, ओरियन्ट बुवस<br>रीप्रीन्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली, १६७१ ई०                                      |

५६. विलियम वेब

: दि करेन्सीज ऑफ दि हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, १८६३ ई०

६०. वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर

- : (१) हिस्ट्री ऑफ राजपूताना डयूरिंग एटीन्थ सेन्चुरी, अप्रकाणित शोध प्रवन्ध, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, १६५८ ई०
  - (२) लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ सवाई जयसिंह, इम्पेक्स इण्डिया, दिल्ली, १६७४ ई०

- ६१. वी० एस० भागव
- ६२. वूल्जले हेग
- ६२. श्यामलदास
- ६४. शेरिंग
- ६५. श्री राम शर्मा
- ६६. सतीश चन्द्र
  - ६७. सिडनी ओवेन
  - ६८. सी० यू० एटचीसन
  - ६६. सूर्यमल्ल मिश्रण ७०. हरवर्ट रिजले

- : राइज ऑफ दि कच्छावाज इन दूंढाड़
- : दि मैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जि० । एस० चान्द एण्ड मम्पनी, दिल्ली, १६५७ ई०
- : वीर विनोद, चार भाग, उदयपुर, १८८६ ई०
- : दि ट्राइब्ज एण्ड कास्ट्स ऑफ राजस्थान (एन आफ़—प्रिन्ट फाम हिन्दू ट्राइब्ज एण्ड कास्ट्स, जिं० ।।।, भाग ।) कॉस्मो पब्लिकेशन्स, दिल्ली, १६७५ ई०
- : भारत में मुगल साम्राज्य, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, १९७३ ई० चतुर्थं संस्करण
- : पार्टीज एण्ड पॉलिटिक्स ऐट दि मुग़ल कोर्ट, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़, १९५९ ई०
- : इण्डिया ऑफ दि ईव ऑफ दि निटिश कॉन्ववेस्ट, कलकत्ता, १९५४ ई०
- : ए कलेक्शन ऑफ ट्रीट्रीज, इंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्स, जि० ॥, कलकत्ता, १८७६ई०
- ः वंश भास्कर
- : दि पीपुल ऑफ इण्डिया, ओरियन्टल बुक्स रीप्रीन्ट कारपोरेशन, दिल्ली, १९६९ ई०

#### (झ) गज्र टियर

- १. इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया, यूनाईटेड प्राविन्सेज, जि॰ १, १६०८ ई० ।
- २. असंकिन, इम्पीरियल ग्जेटियर ऑफ इण्डिया, प्राविन्सियल सिरीज, राजपूताना, १६०८ ई०
- ३. एटिकन्सन, गजेटियर ऑफ दि फ़र्र खावाद डिस्ट्रिक्ट, १८५० ई०
- ४. एटिकन्सन, गज़ेटियर नॉर्य वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ इण्डिया, जि॰ १४, भाग १, इलाहाबाद, १८७६ ई॰

प्र. गजेटियर ऑफ दि वम्बई प्रेसीडेन्सी, जिल्द, । व ।x

- ६. गजोटियर ऑफ दि हेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, १८६३-६७ ई० लाहौर, १८६ ई०
- ७. गजेटियर ऑफ दि देल्ही डिस्ट्रिक्ट, १८८३-८४ ई० कलकत्ता, १८८४ ई०

डिस्ट्रिक्ट गर्जे टियर ऑफ मुजपफ़रनगर, १६२० ई०

६. ब्रें क ब्रोकमेन, गर्चेटियर आफ दि ईस्टर्न राजपूताना स्टेट्स

१०. वाल्टर हेमिल्टन, दि ईस्ट इण्डिया गजेटियर, लेन्दन, १५२५ ई०

११. सी० के० एम० वाल्टर, ए गजेटियर आफ दि भरतपुर स्टेट, आगरा, १८६८ ई०

१२. हण्टर, इम्पीरियल गर्जेटियर आफ इण्डिया, जि॰ ॥ व ॥ १८८५ ई॰ लन्दन

#### (न) जनरल व रिपोर्ट

- १. इण्डियन एण्डीक्वेरी
- २. इस्लामिक कलचर
- ३. एम०एफ० ओडायर

(१) असेसमेन्ट रिपार्ट आफ मरतपूर स्टेट ।, तहसील गोपालगढ़,पहाड़ी, कामां व डीग, १८६८-१६ ई०

(२) रिपोर्ट ॥, तहसील कुम्हेर, अर्खेगढ़, भरतपुर नगर, १८६५-६६ ई०

- (३) रिपोर्ट ।।।, तहसील रूपवारा, उच्चैन, वयाना, भुसावर, १८६६-१६०० ई०
- (४) फाइनल रिपोर्ट ऑन दि भरतपुर स्टेट सेटलमेन्ट, १६००-१६०१ ई०
- ४. क्रियम, ब्राकियालाजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया, जिल्द xx १८०२-८३ ई०
- ५. जरनल आफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १८६६ ई०

६. बंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट

७. मारत वीर, भरतपुर स्टेट से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र

मॉडनं रिव्यू

- ६. राजस्यान भारती
- १०. राजस्यान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीहिंग्स

# अनुक्रमणिका

अकबर आदिलशाह : ६१ अकोबत महमूद : ४६ टि० २;६७ व टि० ४;६६-१०१, ११२, ११३ व टि० ६; ११७ व टि० १;११६,१२०

अजीतसिंह राठौड़ : ३६,४१,४६ टि०'२

अन्ताजी माणकेश्वर : =७ व टि॰ १; = ६,१०६,१०७,१२०,१२४,१२६,१२७ १३४,१३४ व टि० १३;१३= व टि० ४; १३६,१४२,१४० टि० १;१४१,१४२, १६४

> अब्दुल्ला सां सैय्यदः ३६,३८ अलबेरुनी : १३

अहमद खान बंगशः ७५,७६ व टि० ४,७७ व टि० १,४,७६,७६,१२६, १२६,१६७ टि० २;२०६ व टि० १; २०६,२०६

े अहमदशाह सम्राटः ४६ टि० २; ६६,६७,६३,६६-६८,१०५

े अहमदशाह अब्दाली (दुर्रानी) : ७, १३२ व टि० १;१३४,१४१,१४२,१४४, १४६ टि० १;१५०-५२;१५४ टि० १; १५८,१६२,१६३,१७५,१८८,१६०,१६२

ं आलमगीर हितीय सम्राटः १२२, १३२,१४६ टि० १;१५२ इन्तिज्।मुद्दौला : ८७-६०,६२,६४-६७,१०७,१०८,११३,११४,१३४,१३४, टि० ३;१३६,१३७ व टि० १,२;१४७ २४०

इमाद-उल-मुल्क (गाजीउद्दीन द्वितीय):
४६ टि० २;६०,८७-६०,६२-६७,१०००२,१०७-०८,११२ व टि० ४;११३,
११४,११६ व टि० १;११७-२३,१२७,
१२६-३०,१३२-३७,१४६ टि० १;१४३,
१४६,१४७ व टि० ४;१४८,१६५
व टि० २;१६८,१७० टि० १;१७४-७८,
१८१ टि० ३,१८३-८४,१८६,१६२-२००,
२०१ व टि० १;२०७,२१२ टि० २;

इस्माइल वैग खानः ७५-७८,८३, ८६,६१

ईश्वरोसिह : ४६ टि० २;५०,६१-६४,७२,७४,२३६

क्रधमवाई (नवाब फुदसिया) : ८०, ८७,८८

औरंगज़ेब सम्राटः १६-२२,२४, २६ व टि० २;४,२६,३०

करोमुल्लाह ख्<sub>रान</sub>ः २१४,२१४,२१८, २३२

किरपाराम पुरोहित: २०५

किशोरी रानी : १८६,२१८ व टि० ४;२३७

कुञ्जपुरा : १७८,१८२

कुम्हेर: ४६ टि० २;४८,५३ व टि० १;५४,५६ टि० ५;६६,१०६ टि० १;११०-१२,११४-१८,१२३,१२५,१२६ टि० १;१२६,१४२,१४५,१४७-४८,१५७, १५६,१६४,१६७,१६८ व टि० २;१६५, २१८ टि० ४;२२५,२२७,२३२,२३४ व टि० ३;२३५,२४१

केशवराव राजाः १३६ टि०**१**; **१६**२

खाण्डेराव होत्कर : १००,१०१, १०८, ११०, ११३ व टि० ६;११४ व टि० १

खान-ए-दौरां : ३३,३४ टि० १; ४०

खेमकरणं जाट (खेमा): ३३ टि० ३;३४ व टि० ६;४४ टि०४;४६ व टि० १;४= व टि० ४;७४ टि० २;२३६

गगवाना : ५०

गंगाधर यसवन्त तांत्या : ६२,६३; ७६,११०,११४,११६,१२०,१६३,१८१, १६५-६६,१६७ टि० २;१६६

गेटे : ५,१०

'गोकुला : २१,२२,२४,२८

गोविन्द वल्लाल: १५७,१६६,१८२, १८६ टि० १

गोहद: १०६,१२३ व टि० ४; १२४-२७

घसेरा: =४ व टि० ४;=४-=६ व टि० ४;=७,१०१,१०२,११४, १२४, २३२

घन्दौस : ६०,६७

चूड़ामन: २३ टि० ४;२७-३० व टि० २;३१ व टि० ४;३२,३३ व टि० ३;३४ व टि० १;३५ व टि० ६;३६,३७ व टि० १-२;३८ व टि० २;३६ व टि० ३-४;४०,४४-४६ टि० १;५२ टि० ४; ५८,१००,२३६

चेत्तराम राजा : २०३,२३३ छबोलाराम नागर राजा : ३३ व टि० १

> जटवाड़ा : ४,२० टि० २ जटवान :१८ जदु (देखें यदु) : ८,१०

जनकोजी सिन्धिया: १२६, १४६; १४६-६२ व टि० १,१६म व टि०:१

जयप्पा सिन्धिया : ६५,११४,११७, ११८ व टि०:३; १२६ व टि० : १;१५७

- जयसिंह मिज़ी राजा : २०

जयसिंह सवाई राजा: ३१,३२,३४ व टि०.१;३४-३७,३६, टि०४,४०व टि० १;४१ व टि० ४,४४-४१ व टि० ४; ४६,६०,६१,६४ टि० ४,३२२-२३,

जवान बख्त : १७६,१८२,१८८, १६०,१६३-६४,१६७-६८

जवाहरसिंह : ५६,७२ व टि० १; =०,=४,६५,६५,६५,१००,१०१,११०, १११,१२५-२= व टि० १;१३७,१४१-४३,२००,२०६-१२,२१६ व टि० २; २२३,२२४,२२६,२२=

> जहाँदारशाह सम्राट : ३२ व टि०४ जहान सान : १३४-३४,१३८,१४१

४२,१४४-४७,१६३,१६८ टि० ३

जाजकः ३०

जाट : चरित्र ४-७, उत्पत्ति ७-१४

जादव देखें यादव) : ८,१४ टि० ४ 'जाफर अलीखें।न : १६७

जावेद खान : ८०-८३ व टि० १ जीनत महल : १८६-६०,१६३-६४ १६७,२०१

डीग : ४४,४७ व टि० १;४८,४१
.टि० ४,५३,४४,४६,६६,११०-१२,१२७
२८,१४२,१४५,१४७-४८,१६१-६४,१८७
व टि० ४,२००,२१०,२१२ २१३ टि०
२;२२२-२५,२२७-२६, २३२-३३,२३५३६,२३८

डूँडी खान : १६४-६४,१६७ टि० २;१६६,२०६ व टि० १;२०८

तिलपतः २१,२२,६३,१२६ थूनः ३०व टि० २;३३,३४ व टि० ६;३५ व टि० ६; ३६,३७ व टि०

२,३६ टि० ४;४० व टि० ४;४१ व टि० ४-५;४४,४६ टि० २;४७ व टि० १;४८, २२२

दत्ताजी सिन्धिया ः १२६,१५६-६० . व टि० २

दमाजी गायकवाड़ : १७४,१८७ दिलेरसिंह राजा : १५६ टि० २; १६३,२०३,२११,२१४,२३३

दुर्जनसाल जाट (अलीगढ़ का 'क्लिबार) : १६३-६४

देवोदस राजा : ६१,६२ टि० ४; १८५

नजीवुद्दीला : ४४,६२-६४,१२१-२३,१२४,१२६,३०,१३२ व टि० १; १३३-३४,१३६-३७,१४०-४३,१४४,१४७ १४३,१४४ टि० १; १४६,१४८,१६२, १६४-६६,१६८ टि० ३;१८८-६०,१६२६६,२०१-०४ व टि० ३;२०४,२०७-११ व टि० २;२१२ व टि० २;२१३:व टि० २;२१४-१५ व टि० २;२१६-१७ व टि० २;२१८,२२०,२३३,२४०-४१

नवलराय: ७२-७५

नागरमल राजा : ७८,६७ व टि० ४;१२१-२२,१२६,१३३-३४, १३७,१५३ व टि० २;१५८-५६ टि० २,१८८-६६, १६४,२०३-०४

> नादिरशाह : ६७, १७५ नाना पुरन्दरे : १८७

नारोशंकर : १४०,१४३,१७६-७७, १८८ टि० १

नाहरसिंह (सूरजमल का पुत्र)ः १५३,२०६,२१६,२१७ टि० २,२१६,

निजामजलमुल्क : ४१ टि॰ ४;५० व टि॰ ५;१०१,१०६

नीलकण्ठ नागर : ३६

नेकुसियर : ३७ पटदूर : १६७

प्रतापसिंह (बदनसिंह का पुत्र... एवं वैर का राजा) : ५० व टि० ५;५२ व टि० १;५३ व टि० ३;५७, २३४

प्रतापसिंह राव (माचेडी का) २१६,२२६

पार्वती बाई : १८७

पुरुषोत्तम महादेव हिंगणे :`- ६७' व टि० ३,१६१ टि० १,१६५

पुहुर्पासह (मुड़सान का राजा) : २०२

फतह अलीखान : ५४,५६,६०,६६-७१,१०१

₹0

१,२३८,२४२

फतहसिंह बड़गूजर : ८६,१०१, ११४,१२५

फर्रुखसियर सम्राट: ३२-३४,३६ ३७

बस्तसिंह राठौड़ : ५१,६६,७०,७२ १०७

वगरू : ६१,६२,६७,७२,१०४,२३६

बदनसिंह: २३ टि० ४,३४,३६ व टि० ३;४० व टि० १,४;४१ व टि० ४, ५;४४ व टि० २;४५ व टि० ४;४६ व टि० १,३;४७-४१ व टि० २,४; ५२ व टि० २,४;५३ व टि० २,३;५४-५६ व टि० ५;६० टि० ५;६४,६६,६८,११०-११,१२७,१२६ टि० १;२२२-२३,२२६-३१,२३३-३४,२३७-३६

वलराम (सूरजमल का साला) : ७४,१६८,२२४

बलराम (वालू, वल्लभगढ़ का क्वामो): ६८ व टि० १;६६,७३ व टि० २;७४,७६,८०-८२,८४,६३,६४ टि० १, ६६,६६,१०१,१०६,११६,२२६

बलवन्त गणेश मेहेनउले: १६८, १७४,१७६

यहादुर **खान वलूच : ६३,१२०,** १६६,२१२ टि० २

बहादुरशाह सम्राट: ३०,३१ व टि॰ १,२;३२,२२६

बहादुर सिंह राव बड्गूजर : ७४, ६४-६७,१०१,१२५

सज (प्रदेश) : ४,४,६० टि० ३; १४४ टि० २;१४६ टि० २;१४७,२३२, २३४

बाजीरात्र प्रथम पेशवा : ५० व टि० ४:१६७ टि० १:१८७ बापू महादेव हिंगणे: ५७,१०५, १०७,१४० टि० २;१५१,१६१,१६२, १६५

बालाजी वाजीराव द्वितीय पेशवाः ५०,१५१ टि० ६;१६७

वेदार वख्तः २५ व टि० ३,२६,

भरतपुर: ३-४,१४,२३ व टि० २; २८,३३ टि० ३;३४ टि० ६,३६,४१,४४ ४८,४६ व टि० ४;६७,६८ टि० १,६८, १०८,११०-१२,१२१,१२३-२४,१४०टि० २;१४२,१४४ टि० २;१४४,१४७-४८, १४१,१४७-४६ व टि० २,१६३-६४, १६६,१८६,१८८ टि० १,१६२-६३, २००,२१६ व टि० १;२२०,२२२-२४, २२७,२२६,२३२-३३,२३४-३७ व टि०

> भागीरथी वाई : १५६-६० भावसिंह : २३ टि० ४,२७,३० भीम सिंह राणा : १२४-२५ मजलिस राय : १८६

मत्हार राव होत्कर: ६२-६४,६४, १००,१०४, १०८-१०, ११२-१४,११७, १३६,१४१ टि० ६;१४३,१६०-६१, १६३-६४,१६७-६६,१७१,१८०,१८७ व टि० ३;२३१ टि० ४

माण्डू (माण्डवगढ़): ४६,५० व टि० ३;५८,१०४

माधोसिह : ५६,६१-६४,६०,६२ व टि० १,६५-६७ व टि० ४;६६,१०५, १०७-०६ व टि० २;१२५,१२६ व टि० १,१२७,१३५,१५६ व टि० १,१६५, २०५,२०६ व टि० १;२०७,२०६,२३१ व टि० ५;२३६ टि० १;२३६,२४१ मीर मुहस्मद पनाहः ८४,८६,२२६ २३२

मुसावी खान बल्च: १६८,२१०-१३ व टि० २

मुहम्मद खान बलूच सैय्यद (सैंद्र्े: २१६,२१७

मोहकमिसह: ३४,३६ व टि० ३,४; ४० व टि० १,४;४१ व टि० ४;४५ व टि० ४;४६ व टि० २; ७४ टि० २; १००,२३५-३६

मोहनराम बख्शी : ८४,२२४,२२६

मोहम्मदशाह सम्राट : ३७ यदु : ८,१३,१४ व टि० ४,१५

याकूव अली खान : १७४ व टि० २;१६२-६६ व टि० ५;२०१ व टि० १; २०३,२०७,२१३-१४

यादव : १३-१४,२७

रघुनाथ राव: ६७ टि० ३;१००, १०६ टि० ३;११४,११७,११६,१२४-२६ टि० १;१३५ टि० ३;१३६-३७, १३६,१४० व टि० २, १४३,१५० टि० १;१५१ टि० ६;१५२ व टि० १;१५३,

रतनसिंह (सूरजमल का पुत्र) : ८०, १५३,२१६ व टि० २

राजाराम : २२,२३ व टि० ४;२४ व टि० ४;२४ व टि० ३,२६ व टि० १, २;२७,३४ टि० ४;४४-२२७

राजेन्द्र गिरि गोसाई : ॄ्द्द,दह,६२ रामसिंह (आमेर) : २४ टि०२; २५

> रामसिंह राठीड़ : ६६,७२ राहजन (राहजनी) : ३१,३३

राहदार (राहदारी) : ७,१६,३३, ३८ व टि० २;४८,४६

रूपराम कटारी : १०४,१०६ व टि० ३,४;११०,११४,१२०,१२४,१२७, १४७,१४२ व टि० १,१४६,१६१,१७७ १७६-८०,१८६,२०३,२२३,२३१,२३७

रूपसिंह : ३४,४० टि० २;४७,४५ रूस्तम खान अफरोदी : ७४,७६ व टि० ४;७७ टि०४

लुतफुल्लाह बेग : १४,६४, २०६ व टि १

विजय सिंह राठौड़ : १२४,१२६ व टि० १;२०४ टि० ४;२०६ टि० १

विट्ठल सदाशिव : १२४-२४,१४२-५३ व टि० २;१५७,२०५ टि० ४

विशनसिंह (आमेर): २५-२८ व टि॰ २;३०

विश्वासराव : १६७,१७४,१६४ टि० ४

वैर : ४८,४३ व टि० २,३,४४,४७ ११०-१२,२२४-२४,२३२,२३४-३४

शमसेर बहादुर: १४०,१४२,१८७ व टि०४

शाह आलम (अलीगोहर) : १५३ व टि० ४;१५७ व टि० ५;१५८,१८२, १८८,१६२-६३,१६६,१६८ टि० २;२०१ व टि० १;२०३-०६,२२६

शाहजहाँ सम्राट: १६,२० व टि० २

शाह वली खान : १३४,१६०

शुजाउद्दीला : ८६,६१,१२१,१२३, १२८-२६,१३२ हि॰ १;१३३,१३४ हि॰ ३;१३६,१४६-४७,१६२,१६४-६८ हि॰ ३;१६६,१७१ हि॰ २;१७६ व हि॰ २; १७७,१७६-८०,१८२,१८४ व टि०४; १८५-८७,१८६-६०,१६५-६६,२०१,२०४ ०६,२४०-४१

सभावत सान : ३६,४० टि० २; ६२ टि० ४

्रसञ्जाराम बाप्न ः ११७

संवाशिवराव भाऊ: १६६-६- व टि० १,२,३;१६६ व टि० १;१७० व टि० १;१७१-८७,२२- टि० २;२४१

सफ्तरजंग वजीर : ४० टि० २;६२ ६६,७२-७४,७७,८० व टि० ४;८१-८४, ८७-६८,१०४, १०७,११३, ११६,१२२, २१२ टि० २;२२०,२३१,२४०

सत्तावत सान मीरवंखशी : ६०,६६-७२ व टि० १;८०,८८,६१

सागरमस खत्री : २१४,२१८

सादुल्ला सान रुहेला: ७४,७६, १६४-६४,१६७ टि० २

सानुत्वा : २१०

साबाजी सिन्धिया : १५७ ५८

सिनसिनी: १५,२३ व टि० ४;२४, २५ टि० ३;२६ व टि० २,५;२७ व टि० १;२८-३० व टि० २;३१,४८,२२२

मुजान बाह्मण : १२१,१२६

सूदन : ५०,५६,२३४

सूर्जमल: जन्म १६, पैतृकंता १६-१८, प्रारंभिक जीवन ४०,४६-११,११, मरतपुर पर अधिकार १८, शासनाधिकार १३-१४, अलीगढ़ के नवाव की सहायता १६,६०, जयपुर के उत्तराधिकार युद्ध में ६०-६४, मीरवंदणी को प्राजित करना ६६-७२, वजीर सफदरजंग से मंत्री ७२-७३, अफगान युद्ध में ७४-७६, राजसी सम्मान व मयुरा की फीजदारी ६३-६४, ससरा पर आक्रमण ६४-६७, साम्राज्य

के गृह युद्ध में ५७-६६, व माधोसिह ६४, ८०,६६-६८,१०४,१०८-०६ मराठों से क्रम्हेर की रक्षा १११-१७, जवाहरसिंह से युद्ध १२७-२८, अब्दाली के विरुद्ध नीति १३४-३७,१४७-४०, वजीर व मराठों की सहायता १५७,१५६-६२ पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रति नीति १६४-६८,१८५ ८६, सांक से मतभेद १६६-७७, मराठा पक्ष त्यागना १७७-८५, शरणार्थी मराठों की सहायता १८६-८८, मथुरा सम्मेलन १६५-६६, आगरा पर अधिकार १६७-६८, अहमद खान वगण की सहायता २०८, फर्रु खनगर पर अधिकार २०६. १२, नजीबुद्दीला से संवर्ष २०२,२१२-१५, मृत्यु २१६-१=, राज्य विस्तार २१६-२०, शासन प्रवन्ध २२२-२४, सेना २२४-२७, जागीर व्यवस्था २२७-२८, वित्त व राजस्व २२८-३१, साहित्य २३३-३५, कला २३५-३७

सैय्यद बन्धु (देखें हुसैन अली व अब्दुल्लाह खान) : ३३,३४ व टि० १,६ ३६,३७

सोमनाथ: ४० टि० ४;४४,४४, २३३-३४,२३६

श्रोकृष्ण : १३,१५,२० टि०.१,

हरगोविन्द नाटाणोः १०६ टि० १,२,४;११४

हरीसिंह खंगारोत : २७,२८,३०

हसनपुर: ३८

हॅसिया : ११५,२१८ व टि० ४

हार्फिज रहमत् खानः १६४,१६६, १६४-६५,१६७ टि० २;१६६,२०६ व टि० १;२०=

हुसैन अलोखीं सैय्यद : ३१,३८